Annlications sent direc MA 00 -1SL New Delhi, if required. TICE SAId. PH to pəp & Highways, Department of Ro the authorities," the po-**'S10** ing permission from obtained from them or from the -dw arranged without seek-Jakla. "The meeting was with the respective State Tran uo stituency, Munna Shukralganj assembly con-State/UTs latest by 31st May, 2 MLA and candidate for respective offices of Transport the support for party TOTAL WILLE CANVASSprescribed proforma conformin Tirthavandana Sangraha - A compilation and Study of de \_O Extracts from Ancient and Medieval works of Forty I SISO IL authors about Digambara Jaina Holy Places - By V.P. ३८ १६।अ Johrapurkar. (Jīvarāja Jaina Granthamālā No. 17), pun pe ng Ros Sholapur, 1965. sembly and disobering WOLK IL -se iniwalau na" ni bə on Road Safety" to Non Gove with having participat-Road Transport and Highways, Paswan and Shukla Lye FIR charged model code of conduct. Uniquid to VitainiM adT \ 16gedly Violating

# ती र्थ व नद न सं यह



स्व. ब. जीवराज गौतमचन्द्रजी

: प्रकाशक :

जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापूर

वि. सं. २०२१]

[कि. ५ रू..

# जीवराज जैन ग्रन्थमाला, ग्रन्थ १७

अने जार ने उपाध्ये व यो. हीरालाल जैन

# तीर्थवन्दनसंग्रह

( दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्रों के बारे में ४० लेखकों की प्राचीन और मध्ययुगीन रचनाओं की संकलन और अध्ययन )

Dislaminations

प्रा. डॉ. विद्याघर जोहरापूरकर एम .ए., पीएच्. डी. संस्कृतविभाग, शासकीय महाविद्यालय, जावरा (म. म.)

> प्रकाशक गुलाबचन्द हिराचन्द दोशी जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापूर.

. चीर नि. सं. २४९१ ] सन

सन १९६५

[ विक्रम सं, २०२१

प्रकाशकः १८०० विकास स्थापना । गुलावचंद हिराचंद दोशी, बैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापूर

294,435

— सर्वाधिकार सुरक्षित —

THISE BRITISE

folf special consumer renta en unui clard pa

神資源東

#### मुद्रक :

स. रा. सरदेसाई, बी. ए., एल्एल्.बीं., 'वेद-विद्या' मुद्रणालय, ४१ बुधवार पेठ,. GENERAL EDITORS: Dr. A. N. UPADHYE & Dr. H. L. JAIN

# TĪRTHAVANDANASAMGRAHA

(A Compilation and Study of Extracts from Ancient and Medieval Works of Forty Authors about Digambara Jaina Holy Places)

by

Dr. V. P. JOHRAPURKAR, M.A., Ph.D.

Asst. Professor of Sanskrit, Govt. Degree College,

Jaora (M.P.)

Published by
GULABCHAND HIRACHAND DOSHI
Jaina Samskṛti Samrakṣaka Sangha
SHOLAPUR
1965

All Rights Reserved



Copies of this book can be had direct from Jaina Samskrti Samrakshaka Sangha, Santosha Bhavana, Phaltan Galli, Sholapur (India)

DATA ENTERED
Date of o7 o8

Price Bs. 4- Per copy, exclusive of Postage

(A Compilation and Study of Extracts from Ancient and

#### जीवराज जैन यंथमालाका परिचय

सो गरूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षोंसे संवारते उदावीन हो कर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन १९४० में उनकी यह परव इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपार्जित संपत्तिक उपयोग विशेष हासे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उन्हों ने समस्त देशका परिश्रमण कर जैन विद्वानीसे साक्षात और लिखित सम्मितियां इस बातकी संग्रह की कि कीनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया बाय । स्फ्राट मतसंचय कर छेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ब्रीव्म कालमें ब्रह्म चारीजीने तीर्थक्षेत्र गत पंथा (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापो हपूर्वंक निर्णयके छिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। बिद्रत्ममेठनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथ साहित्यके समस्त अंगांके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतुसे 'जैन संस्कृति संश्वक संत्र 'की स्थापना की और उसके लिए ३००००, तीस इजारके दानकी घोषणा कर दी । उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढती गई और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,०००, दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संबको टस्ट रूपसे अर्पण कर दी । इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि. १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की । इसी संघ के अंतर्गत ' जीवराज जैन ग्रंथमाला 'का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ इसी ग्रंथमालाका सत्रहवाँ बुष्प है।

# तीर्थवन्दनसंग्रह

KALATAID: III

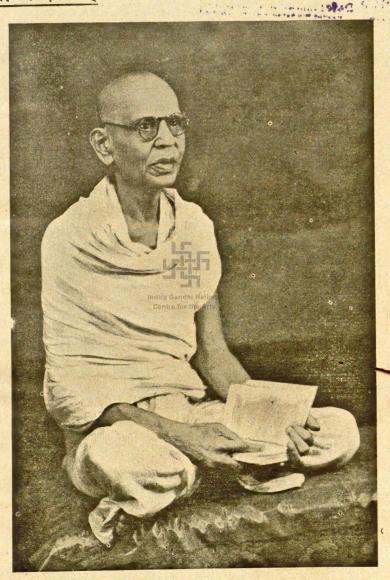

स्व. ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी संस्थापक, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोटापूर

## विषयां नुक्रम ह ७९ ) ७११३ १५ ... ( किस कि ७१ ) इस्तिक ४५

SPHINTS FROM

|     |     | 「                                                               |     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 3.  |     | प्रधान संपादकीय (अंग्रेजी)                                      | 9*  |
| ₹.  |     | 'प्रस्तावना 💮 💢 ( १०००) हरी छ 🕫                                 | 3.  |
| ₹.  |     | मूल <b>उद्धरण</b> ( किल. कि ७१ ) कामाओं अर्ग                    | y.  |
| 9   | 2   | समन्तभद्र ( ५ वीं सदी )                                         | 8   |
| 17  | 2   | यतिवृत्रम ( ५ वीं सदी ) । ७१ ) ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। | 2   |
| 9   | 3   | पूज्यपाद (६ वीं सदी ) कि कि कर ) कि एक                          | 3   |
|     | 8   | रविषेण (७ वीं सदी ) कि १ ११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १       | Ę   |
| 5   | 4   | बटासिंहनन्दि (७ वीं सदी) वि 💍 🚉                                 | 20  |
| 2   | Ę   | जिनसेन (८ वीं सदी) अर्थ विकास                                   | १२  |
| •   | .0  | गुणभद्र ( ९ वीं सदी )                                           | १७  |
|     | 6   | हरिषेण (१० वीं सदी)                                             | २२  |
| 2   | 9   | पद्मप्रभ (१२ वीं सदी)                                           | 26  |
| 8   | 20  | मदनकीर्ति (१२-१३ वीं सदी)                                       | 26  |
| 8   | 48  | निर्वाणकाण्ड ( '' '' '') । । । । । । । । । । । । । । ।          | 38  |
| 13  | 22  | उदयक्रीर्ति (" हैं") हिंदि हैं ।                                | 36  |
|     | 23  | पद्मनिद (१४ वीं सदी) का निकार                                   | 80  |
|     | 48  | श्रुतसागर (१५ वीं सदी)                                          | -85 |
| 7.5 | 24  | सिंहनन्दि (१९ वीं सदी)                                          | 83  |
|     | १६  | अभयचन्द्र (१५ वीं सदी )                                         | 84  |
|     | 20  | गुणकीर्ति (१५ वीं सदी)                                          | 88  |
|     | 26  | मेबराज (१६ वीं सदी )                                            | 42  |
|     | 25  | मुमतिसागर (१६ वीं सदी)                                          | 98  |
|     | 20  | राजमल्ल (१६ वीं सदी)                                            | 44  |
|     | 28  | ज्ञानसागर (१६-१७ वीं सदी)                                       | 49  |
|     | 2.2 | ज्ञानकीर्ति ( )                                                 | 65  |

0

0 ]

ų. Ę.

| २३ लदमण (१७ वीं सदी)             | 43      |
|----------------------------------|---------|
| २४ सोमसेन (१७ वीं सदी)           | 64      |
| २५ जयसागर (१७ वीं सदी)           | 6       |
| २६ चिमणापंडित (१७ वीं सदी)       | 23      |
| २७ जिनसेन (१७ वीं सदी)           | 38      |
| २८ विश्वमूषण (१७ वीं सदी)        | 92      |
| २९ मेरचन्द्र (१७ वीं सदी)        | 88      |
| ३० गंगादास (१७ वीं सदी)          | 94      |
| ३१ धनजी (१७ वीं सदी)             | ९६      |
| ३२ मकरंद (१७-१८ वीं सदी)         | 90      |
| ३३ तोपकवि (१८ वीं सदी)           | 200     |
| ३४ देवेंद्रकीर्ति (१८ वीं सदी)   | १०२     |
| ३५ जिनसागर (१८ वीं सदी )         | १०३     |
| ३६ राषव (१८-१९ वीं सदीम) attonal | १०५     |
| ३७ दिलमुख (१९ वीं सदी)           | १०६     |
| ३८ ३६ (१९ वीं सदी)               | 00 900  |
| ३९ कवींद्रसेवक (१९ वीं सदी)      | 75 608  |
| ४० कमल कान्हासुत (अज्ञात समय)    | 140     |
| सारसंकलन-एक टिप्पण 💮 🔭           | 999     |
| सारसंकलन                         | 228-60  |
| नामसची                           | 205-335 |

(三年) ((三年)

#### GENERAL EDITORIAL

The Tirthavandanasamgraha is an attempt to put: together authentic details about Jaina (especially Digambara) Tīrthas or Holy Places which lie scattered practically all over India. The author has a plan in his presentation. He has extracted passages in Sanskrit, Prākrit, Apabh ramsa, Hindi, Gujarati and Marathi dealing with the Jaina Tirthas from forty authors, Samantabhadra to Kamala Kānhāsuta, whose period extends over more than 1500 years. Each excerpt is accompanied by an elucidatory note on the author, the context and contents of it. The passages are authentically presented, and the accompanying details are precise and to the point. These arefollowed by a Biblicgraphical Note on works of corelated contents from which some references are given here and there. The Sārasamkalana is a valuable Alphabetical Register of all the Place Names occurring in the extracts given earlier. Each entry is fully discussed recording all the information available here along with references to some other works for further scrutiny and study. Thissection has thus become a source of useful information which can be profitably used by earnest students of Indian geography.

Dr. V. P. JOHRAPURKAR has earned our complimentsfor the careful execution of this piece of work which would serve as an instrument of further researches in the field of Indian geography wherein many details are still to be supplied and fully studied. The General Editors arethankful to him for placing this work at the disposal of the Jīvarāja Jaina Granthamālā for publication.

The authorities of the Granthamālā readily accepted our request and published this work in the Jīvarāja Jaina-

Granthamālā. This Granthamālā has, within a short time, made a name on account of its important publications which have worthily served the cause of Indian learning. It augurs well for the progress of Jainological studies that such works are being published by this Granthamālā.

It is our pleasant duty to record our sincere thanks to the President of the Trust Committee, Shriman Gulabchand Hirachandaji, who is showing enlightened liberalism in shaping the policy of the Granthamālā. Further, our gratitudes are due to Shriman Walchand Devachandaji and to Shriman Manikchand Virachandaji; they are taking keen and active interest in the progress of the Granthamālā; and but for their co-operation and help it would have been difficult for the General Editors to pilot the various publications from a distance.

Kolhapur, 12th June 1965 A. N. UPADHYE H. L. Jain.

#### प्रस्तावना

प्रत्येक धर्म और संस्कृति के इतिहास में तीर्थस्थानों का विशेष महत्त्व होता है। जैन संस्कृति भी इस का अपवाद नही है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित तीर्थस्थान एक ओर पुरातन जैन तीर्थकर, आचार्य तथा समाज के नेताओं की रमृति बनाये रखते हैं तथा दूसरी ओर वर्तमान जैन समाज के लिए समान श्रद्धा और भक्ति के केन्द्र होने के नाते सामाजिक एकता और सुददता का साधन सिद्ध होते हैं।

जैन तीयों के इतिहास के साधन विपुल हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं—साहित्यक उल्लेख तथा शिलालेख । अब तक इन साधनों का उपयोग श्वेता-ग्बर साहित्य के विद्वानों ने काफी मात्रा में किया है। किन्तु दिगम्बर साहित्य पर आधारित अध्ययन बहुत कम हुआ है — पं. नाथ्रामजी प्रेमी के 'जैन साहित्य और इतिहास ' में सम्मिलित तीन निवन्ध, पं. दरबारीलालजी द्वारा संपादित शासन चतुस्त्रिशका तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ लेख — इतनी ही सामग्री प्रकाशित हुई है। इसी कमी को अंशतः दूर करने के उद्देश से प्रस्तुत पुस्तक का संपादन किया गया है।

इस संग्रह में दिगम्बर संप्रदाय के ४० लेखकों के विविध साहित्यिक उन्लेख संकलित हैं। इन में से २० पूर्वप्रकाशित हैं और २० हस्तलिखितों से क् संकलित हैं। इन लेखकों के बारे में अधिक विवरण प्रत्येक उद्धरण के प्रारम्भ में दिया है। यहां उन के बारे में कुछ तुलनात्मक विचार व्यक्त करेंगे।

पहले आठ लेखक प्राचीन युग के-पांचवी से दसवीं सदी तक के हैं और वे सब प्रमाणमूत आचार्थों के स्प में प्रिक्षेद्ध हैं। समन्तमद्र, यितवृषम, पूज्यपाद, रिवषण, जटासिंहनंदि, जिनसेन, गुणभद्र तथा हरिषण के इन उठलेखों से ६२ तीर्थों का पता चलता है। इन में १६ नगर तीर्थंकरों के जन्मस्थान हैं व पांच स्थान तीर्थंकरों के निर्वाण स्थान हैं, शेष स्थान किसी महापुरुष या घटना से संबद्ध हैं। तीर्थंकरसंबंधी स्थानों में से कैलास, आवस्ती, मिथिला और मदिला इन चार स्थानों की यात्रा-परम्परा टूट गई है, शेष स्थान अब भी विद्यमान हैं। अन्य स्थानों में शत्रुंकय, तुंगी, मेंद्रगिरि, गजपंथ, राजग्रह के

पांच पर्वत, उज्जियनी, तेर, मणिमत् (तारंगा), वंशिगिरि (कुंथलिगिरि) ये तेरह स्थान इस समय ज्ञात हैं, रोष २८ तीर्थस्थानों की स्मृति विछप्त हो गई है।

मध्ययुग के जो ३२ लेखक हैं उन में पद्मप्रम, सिंह्नंदि, अभय चंद्र, ज्ञानकीर्ति, लदमण, मेहचंद्र, गंगादास, धनजी, मकरन्द, तोपकित, राधव तथा कमल इन १२ लेखकों ने एक एक क्षेत्र का वर्णन या स्तवन किया है — पद्म-प्रम ने रामगिरि का, सिंह्नंदि ने कुलगक का, अभयचंद्र, मेहचंद्र, गंगादास तथा कमल ने तुंगीगिरि का, ज्ञानकीर्ति ने सम्मेदिशिखर का, लहमण ने श्रीपुर का, धनजी एवं राधव ने मुक्तागिरि का, मकरन्द ने रामटेक तथा तोगकि ने हुम्मच का वर्णन-स्तवन किया है। ये सब तीर्थ अब भी मिसद हैं। इन में तुंगीगिरि, रामगिरि तथा सम्मेद-शिखर व मुक्तागिरि (मेंद्रगिरि) प्राचीन आचार्यों द्वारा भी उल्लिखित हैं, कुलपाक, श्रीरुर, हुम्मच व रामटेक मध्ययुगीन हैं।

एक से अधिक किन्तु दस से कम तीथों का उल्लेख या वर्णन करनेवाले द लेखक हैं। इन में पद्मनिद ने दो (राज्य तथा जीरापल्ली), राजमल्ल ने दो (मथुरा तथा विपुलाचल), म. जिनसेन ने चार (गिरनार, संमेदशिखर, रामटेक तथा कुलपाक), म. देवेन्द्रकीर्त ने छह (गिरनार, श्रमुंजय, तुंगी, ऋषभदेव, गजपंथ व तारंगा), जिनसागर ने तीन (पावा, हुम्मच, व विपुलाचल) तथा कवीन्द्रसेवक ने छह (कैलास, श्रमुंजय, मांगीतुंगी, गिरनार, मुक्तागिरि व गजपंथ) तीथों का उल्लेख किया है। इन में कैलास की छोड़ कर सभी तीर्थ अवभी प्रसिद्ध हैं। इन में रावण, जीरापल्ली, रामटेक, कुलपाक, ऋषभदेव, हुम्मच व पावागढ़ मध्ययुगीन हैं, शेव स्थान प्राचीन लेखकों द्वारा उल्लिखत हैं।

रोष १४ लेखकों में — जिन्होंने दस से अधिक तीथाँ का वर्णन या उल्लेख किया हैं — निर्वाणकाण्ड के कर्ता, उदयकीर्ति, ध्रुतसागर, गुणकीर्ति, मेवराज, सोमसेन, चिमणापंडित व दिलमुख ये आठ लेखक एक वर्ग के हैं। इन्हों ने अधिक तर निर्वाणकाण्ड का ही अनुसरण किया है। इस वर्ग में उल्लिखित तीथों में पावागढ, पावागिरि, रिस्सिटगिरि, चूलगिरि, सवणागिरि, रेबातट, नागद्रह, मंगलापुर, आशारम्य, हुलगिरि, तथा श्रीपुर ये तीथे मध्य- युगीन हैं, इन में भी इस समय आशारम्य व मंगलपुर ज्ञात नहीं हैं रोष किसी न किसी रूपमें प्रसिद्ध हैं। इस वर्ग के अन्य क्षेत्रों का संबंध प्राचीन उल्लेखों

से बोडा बा सकता है। इस वर्ग के कुछ छेलकों ने वाडविजनेंद्र, तिलकपुर, अवणबेलगोल जैसे अन्य तीयों का भी समावेश अपने वर्णन में किया है।

शेष छह लेखकों में पुमितिसागर तथा वयसागर की रचनाएं परस्पर अधिक समानता रखती हैं। सुमितिसागर ने ४० और वयसागर ने ४६ तीथों का उल्लेख किया है। निर्वाणकाण्ड के प्रायः सभी तीथों के अतिरिक्त इन होनों ने गुबरात व महाराष्ट्र के परिसर के बहुतसे तीथों के उल्लेख किये हैं।

शेष चार लेखकों ने प्रायः स्वतन्त्र रूप से लिखा है। इन में सब से पुरातन मदनकींति हैं जिन्हों ने २६ तीथों का वर्गन किया है। इन में सम्मेद-शिखर, श्रीपुर, हुलगिरि, विपुलाचल आदि तीथे इस समय भी जात हैं, तथा नागहृद, पश्चिम समुद्र के चन्द्रप्रभ, छाषापार्थ, पोदनपुर आदि तीथे विस्मृत हो चुके हैं। दूसरे लेखक विश्वभूषण की रचना में २९ तीथों का उल्लेख है जिन में अधिकतर महाराष्ट्र व कर्णाटक के हैं। तीसरे लेखक हर्ष ने सिर्फ पार्श्वनाथ की स्वतिथों से प्रसिद्ध २० तीथों के नाम दिये हैं, इन में अधिकतर गुजरात व महाराष्ट्र के हैं।

इस संग्रह की संबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण रचना ज्ञानसागर की है। उन्हों ने ७८ तीथी का वर्णन किया है। इस में कर्णाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश व बिहार के प्रायः सभी तीथीं का — जो १७ वीं सदी में प्रसिद्ध थे — परिचय मिल जाता है। लेखक ने स्थान स्थान पर बहुमूल्य ऐतिहासिक जानकारी दी है। इस दृष्टि से एल्र, बहांगीरपुर, अववापुर, कारकल, आदि क्षेत्रों का वर्णन पठनीय है।

इन सब लेखकों द्वारा उल्डिखित तीथों का वर्णन अकारादि कम से इस
पुस्तक के आखिरी भाग 'सारसंकलन 'में दिया है। इन तीथों से संबंधित
अन्य जानकारी — वर्तमान स्थान, मार्ग, शिलालेख, तथा अन्य महन्व आदि —
भी इस सारसंकलन में दे दी गई है। विशेष अध्ययन के इच्छुकों के लिए
अन्त में सभी ऐतिहासिक नामों की अकारादि स्वी भी संकलित है।

सारसंकलन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मध्ययुग में तीर्थकरो के जन्म व निर्वाण के स्थानों की वन्दना दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनों करते थे। श्वंखेश्वर, चारूप, अझारा, नलोडु, डमोई, वढाली आदि स्थान बो इस समय

श्वेताम्बर अधिकार में हैं इस संग्रह के देखकों द्वारा उल्लिखित हैं अर्थात् मध्य-युग में दिगम्बर यात्री भी वहां छाते थे। इसी तरह मुक्तागिरि, हुलगिरि, बावनगब, आदि स्थान बो इस समय दिगम्बर अधिकार में हैं — श्वेताम्बर यात्रियों द्वाराभी वर्णित हैं। इस से स्पष्ट होता है कि दिगम्बर-श्वेताम्बरों की तीर्थसंबंधी कदुता मध्ययुग में बहुत कम थी, परस्पर सहानुसूति अधिक रही होगी।

इस संग्रह में विणित तीथों के अतिरिक्त भी कई तीथे इस समय प्रसिद्ध है, तथा पुरातन साहित्य में भी ऐसे अन्य उच्छेख मिलना संभव है। फिर भी हमें आशा है कि तीर्थ-इतिहास के क्षेत्र में एक प्रारम्भिक प्रयास के रूप में यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होगा। सारसंकलन में हम ने जिन छेखकों की कृतियों का उपयोग किया है उन का यथारयान निर्देश कर दिया है, उन सब के इम बहुत आभारी हैं।

जावरा ) १-१-१९६५ } विद्याघर जोहरापुरकर

# तीर्थवन्दनसंग्रह

#### १. समन्तभद्र

प्रस्तुत संप्रह का पहला उल्लेख स्वामी समन्तभद्र के स्वयम्भूस्तोत्र का है। बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ की स्तुति करते हुए इस में कहा है— यह ऊर्जयंत नामक प्रसिद्ध पर्वत पृथ्वी के ककुद के समान है, इस के शिखरों पर विद्याधरों की श्रियां निवास करती हैं, इस के तट मेघों के आवरणों से धिरे रहते हैं; इस पर इन्द्र ने भगवान नेमिनाथ के लक्षण (चरण-चिन्ह) उत्कीर्ण किये हैं, इसलिए ऋषि इसे तीर्थ मान कर इस की प्रसन्न चित्त से यात्रा करते हैं। यथा—

ककुदं भुवः खचरयोषिदुषितशिखरैरलंकृतः। मेघपटलपरिवीततटस्तव लक्षणानि लिखितानि विज्ञणा ॥ १२०॥ वहतीति तीर्थमृषिभिश्च सततमभिगम्यतेऽच च। प्रीतिविततहृदयैः परितो भृशमूर्जयन्त इति विश्वतोऽचलः॥ १२८॥ —

समन्तमद्र का समय निश्चित नहीं है—विद्वानों ने पहली-दूसरी सदी से पांचवीं-छठी सदी तक विभिन्न अनुमान व्यक्त किये हैं। हमारे अनुमान से पांचवीं सदी समय का अधिक संभव है। स्वयंभूस्तोत्र, जिनस्तुतिशतक, युक्त्यनुशासन, आप्तमीमांसा, तथा रत्नकरण्ड येउन के प्रसिद्ध प्रन्थ हैं तथा गन्धहस्ति महाभाष्य, षट्खंडागमटीका, व जीवसिद्धि ये उन के प्रन्य अनुपलव्ध हैं। उन के जीवन तथा कार्य के अधिक परिचय के लिए पं. जुगलिकशोर मुख्तार द्वारा उन के प्रन्थों के लिए लिखी गईं प्रस्तावनाएं उपयुक्त हैं।

## २. यतिवृषभ

आचार्य यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ती जैन भूगोलशास्त्र की महत्त्वपूर्ण रचना है। इस के प्रथम अधिकार में क्षेत्रमंगल का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—गुर्णों को प्राप्त (तीर्थंकर आदि) पुरुषों का निवास, दीक्षा, केवलज्ञान की उत्पत्ति आदि जहां हुई हो वह बहुत प्रकार का क्षेत्रमंगल है, इस के उदाहरण हैं—पावानगर, ऊर्जयन्त, चंपा आदि। यथा—

गुणपरिणदासणं परिणिक्कमणं केवलस्स णाणस्स। उप्पत्ती इय पहुदी बहुमेदं खेत्तमंगलयं ॥ २१ ॥ पदस्स उदाहरणं पावाणगरुज्जयंतचंपादी ॥ २२ ॥

इसी अधिकार में प्रस्तुत शास्त्र के मूल उपदेश का वर्णन करते हुए कहा है—देव तथा विद्याधरों के मन को आकृष्ट करनेवाले पंचरैल-नगर में, जिस का नाम यथार्थ है (अर्थात जो पांच पर्वतों से चिरा है), विपुल पर्वत पर वीरजिन (भगवान महावीर) इस शास्त्रके अर्थकर्ता (इस विषय के मूल उपदेशक) हुए। पूर्व में चौकोर आकार का ऋषिगिरि है, दक्षिण में वैभारगिरि तथा नैऋत्य में विपुलगिरि ये त्रिकोण आकार के हैं, पश्चिम, वायव्य तथा उत्तर में धनुष के आकार का छित्रगिरि है, ईशान दिशा में पांडुकगिरि है एवं ये पांचों पर्वत कुशाप्रनगर को घेरे हुए हैं। यथा—

सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरिमा।
विउलम्म पन्वद्वरे वीरिजणो अट्टकत्तारो ॥ ६५ ॥
चउरस्सो पुन्वाप रिसिसेलो दाहिणाप वेभारो।
णहरिदिदिसाप विउलो दोण्णि तिकोणिट्टदायारा ॥ ६६ ॥
चावसरिच्लो छिण्णो वरुणाणिलसोमिदसविभागेसु।
ईसाणाप पंडुवणामो सन्वे कुसमगपरियरणा ॥ ६० ॥

आगे चतुर्थ अधिकार में अंतिम केवलज्ञानी श्रीधर कुंडलगिरि से मुक्त हुए ऐसा वर्णन है—

#### कुंडलगिरिमिम चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो ॥ १४७९ ॥

चतुर्थ अधिकार में ही गाथा ५२६ से ५४९ तक चौनीस तीर्थंकरों के विषय में विवरण दिया है। विस्तारभय से यह पूर्ण उद्घृत नहीं किया है। इस में तीर्थंकरों के जन्मनगर इस प्रकार बतलाये हैं—अयोध्या अथवा साकेत—ऋषभ, अजित, अभिनन्दन, सुमित एवं अनन्तनाथ, श्रावस्ती—संभवनाथ; कौशाम्बी—पद्मप्रभ; वाराणसी—सुपार्श्व और पार्श्वनाथ; चन्द्रपुर—चन्द्रप्रभ, काकन्दी—पुष्पदन्त, भदिल—शीतलनाथ; सिंहपुर—श्रेयांस; चम्पा—शसुपूज्य; कांपिल्य—विमलनाथ; रतनपुर—धर्मनाथ; हस्तिनापुर या नागपुर—शांति, कुंथु एवं अरनाथ; मिथिला—मल्लि एवं निम; राजगृह—सुनिसुत्रत; शौरीपुर—नेमिनाथ तथा कुण्डलनगर—महावीर।

यतिवृषम का समय पांचवीं सदी में अनुमानित हैं। तिलोयपण्णत्ती के अतिरिक्त कषायप्रामृत के चूर्णिसूत्र तथा षट्करणस्वरूप ये
दो प्रन्य उन्हों ने लिखे थे। इन में पहला प्रकाशित हुआ है तथा दूसरा
अनुपलन्ध है। यतिवृषम के विषय में पं. नाथूराम प्रेमी ने जैन साहित्य
और इतिहास में विस्तृत निबंध लिखा है। तिलोयपण्णत्ती के लिए डॉ,
उपाध्ये एवं डॉ. जैन द्वारा लिखित प्रस्तावना भी उपयुक्त है।

### ३. पूज्यपाद

दिगम्बर जैन साहित्य में जो दस भित्तपाठ प्रसिद्ध हैं उन में निर्वाणभक्ति भी एक है। क्रियाकलाप ठीका के कर्ता प्रभाचन्द्राचार्य के कथनानुसार संस्कृत भक्तिपाठ पादपूज्य स्वामी के द्वारा लिखे गये हैं। यहां उल्लिखित पादपूज्य आचार्य पूज्यपाददेवनन्दि ही हो सकते हैं जिन के सर्वार्थसिद्धि, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश, व जैनेन्द्रव्याकरण ये प्रन्थ सुप्रसिद्ध हैं। इन का समय छठी सदी में सुनिश्चित है।

संस्कृत निर्वाणभक्ति में ३२ पद्य हैं। इस के दो भाग हैं, पहले २० पद्यों में भगवान महावीर के जीवन का संक्षिप्त वर्णन है तथा दूसरे भाग के १२ पद्यों में अन्यान्य निर्वाणक्षेत्रों का उल्लेख हैं। प्रथम भाग में भगवान महावीर का जन्मस्थान विदेह प्रदेश का कुण्डपुर बतलाया है (क्षो. ४-५), उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति ऋजुकूला नदी के तीर पर जृम्भिकाप्राम में हुई थी (क्षो. ११-१२), उन का पहला उपदेश वैभारपर्वतपर दिया गया था (क्षो. १३), तथा पावानगर के उद्यान में वे मुक्त हुए थे (क्षो. १६-१७)। दूसरे भाग में बतलाये हुए क्षेत्र इस प्रकार हैं-क्षो. २२-कैलास पर्वत-वृषभदेव का मुक्तिस्थान, चम्पापुर-वासुपुज्य का मुक्तिस्थान; क्षो. २३ ऊर्जयन्त-अरिष्टनेमि का मुक्तिस्थान; क्षो. २४ पावापुर-वर्धमान जिन का मुक्तिस्थान; क्षो. २५ सम्मेदपर्वत-शेष वीस तीर्थंकरों का मुक्तिस्थान; क्षो. २८ रात्रुंजयपर्वत-पाण्डवों का मुक्तिस्थान, तुंगी-बलभद्र का मुक्तिस्थान, नदीतट-सुवर्णभद्र का मुक्तिस्थान; क्षो. २९ दोणीमत्, प्रवरकुण्डल, मेंढ्क, वैभारपर्वत, वरसिद्धकूट, ऋष्यद्रि, विपुलाद्रि, बलाहक, विन्ध्य, पोदनपुर, वृषदीपक; क्षो. ३० सद्याचल, हिमवत्, सुप्रतिष्ठ, दण्डात्मक, गजपथ, पृथुसारयष्टि।

पहले भाग के संबद्ध पद्य तथा दूसरे भाग के सब पद्य आगे। उद्धृत किये जाते हैं।

पूज्यपाद के विषय में पं. जुगलिकशोर मुख्तार द्वारा लिखित समीधितन्त्र की प्रस्तावना में तथा पं. नाथूराम प्रेमी द्वारा 'जैन साहित्य और इतिहास 'के एक निबन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया है।

#### निर्वाणभक्ति

सिद्धार्थनुपतितनयो भारतवास्ये विदेहकुण्डपुरे। देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वमान् संप्रदृश्यं विभुः॥४॥ वैत्रसितपक्षफाल्गुनिशशाङ्कयोगे दिने त्रयोदश्याम्। जन्ने स्वोचस्थेषु प्रहेषु सौम्येषु शुभलग्ने॥५॥ ऋजुकूलायास्तीरे शालद्वुमसंश्चिते शिलापट्टे। अपराह्ने पष्टेनास्थितस्य खलु जृम्भिकात्रामे॥११॥

वैशाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते सोमे।
क्षपकश्रेण्यारूढस्योत्पन्नं केवलज्ञानम् ॥ १२ ॥
अथ भगवान् संप्रापद् दिव्यं वैभारपर्वतं रम्यम् ।
चातुर्वण्यसुसंघस्तत्राभृद् गौतमप्रभृति ॥ १३ ॥
पद्मवनदीर्घिकाकुलविविधदुमखण्डमण्डितं रम्ये।
पावानगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थितः स मुनिः ॥ १६ ॥
कार्तिककृष्णस्थान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मरजः।
अवशेषं संप्रापद् व्यजरामरमक्षयं सौख्यम् ॥ १७ ॥

यत्रार्हतां गणभृतां श्रुतपारगाणां निर्वाणभूमिरिह भारतवर्षजानाम्। तामच गुद्धमनसा क्रियया ववोभिः संस्तोतुमुचतमतिः परिणौमि भक्त्या॥ कैलासशैलशिखरे परिनिर्दृतोऽसौ शैलेशिभावमुपपय वृषो महात्मा। चम्पापुरे च वसुपूज्यस्ताः सुधीमान् सिद्धिं परामुपगतो गतरागवन्धः॥ यत् प्रार्थ्यते शिवमयं विबुधेश्वराद्यैः पाषण्डिभिश्च परमार्थगवेषशीहिः। नष्टाष्ट्रकर्मसमये तद्रिष्टनेमिः संप्राप्तवान् क्षितिधरे वृहरूर्जयन्ते ॥ २३ ॥ पावापुरस्य बहिरुन्नतभूमिदेशे पद्मोत्पळाकुळवतां सरसां हि मध्ये। श्रीवर्धमानजिनदेव इति प्रतीतो निर्वाणमाप भगवान् प्रविधृतपाप्मा ॥२४॥ शेषास्तु ते जिनवरा जितमोहमल्ला ज्ञानार्कभूरिकिरणैरवभास्य लोकान्। स्थानं परं निरवधारितसौख्यनिष्ठं सम्मेदपर्वतत्रे समवापुरीशाः ॥ २५॥ आद्यश्चतुर्दशदिनैविंनिवृत्तयोगः षष्टेन निष्ठितकृतिर्जिनवर्धमानः। शेषा विधृतघनकर्मनिबद्धपाशा मासेन ते यतिवरास्त्वभवन् वियोगाः॥ माल्यानि वाक्स्तुतिमयैः कुसुमैः सुदृब्धान्यादाय मानसकरैरभितः किरन्तः पर्येम आदृतियुता भगवित्रषद्याः संप्रार्थिता वयमिमे परमां गति ताः॥२०॥ शहंजये नगवरे दमितारिपक्षाः पण्डोः सुताः परमनिर्वृतिमभ्युपेताः । तुङ्ग्यां तु संगरिहतो बलभद्रनामा नद्यास्तटे जितरिपुश्च सुवर्णभद्रः॥२८॥ द्रोणीमति प्रवलकुण्डलमेण्ड्के च वैभारपर्वततले वरसिद्धकूटे। ऋष्यद्रिके च विपुलादिबलाहके च विन्ध्ये च पौर्नपुरे वृषदीपके च ॥२९ सह्याचले च हिमवत्यपि सुप्रतिष्ठे दण्डात्मके गजपथे पृथुसारयही। ये साधवो हतमलाः सुगति प्रयाताः स्थानानि तानि जगति प्रथितान्यभूवत्

इस्रोविंकाररसपृक्तगुणेनलोके पिष्टोऽधिकं मधुरतामुपयाति यद्वत्। तद्वच पुण्यपुरुषेरुषितानि नित्यं स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि ॥ इत्यर्हतां रामवतां च महामुनीनां प्रोक्ता मयात्र परिनिर्वृतिभूमिदेशाः।

ते मे जिना जितभया मुनयश्च शान्ता दिश्यासुराशु सुगति निरवद्यसीख्याम् ॥ ३२ ॥

स्रो० २९ टीका (प्रभाचंद्र)— प्रबलकुंडलमें द्रके च प्रबलकुंडले प्रबलमें द्रके च। ऋष्यदिके अभणिगरी।

## ४. रविषेण

दिगम्बर जैन कथासाहित्य के प्राचीनतम लेखकों में रिविषण की गणना होती है। वे लक्ष्मणसेन के शिष्य थे तथा उन का पद्मचरित (प्रसिद्ध नाम पद्मपुराण) वीरसंत्रत १२०४=सन ६७७ में पूरा हुआ था। वैसे पद्मचरित की कथावस्तु बहुत विशाल है—उस में कितने ही नगरों, नदियों, पर्वतों तथा अरण्यों के वर्णन एवं उल्लेख हैं। तथाणि इन में जो महत्त्वपूर्ण तीर्थसंबंधी उल्लेख हैं उन्हें आगे उद्धृत किया जाता है। इन का सारांश इस प्रकार है—

सर्ग ४ श्लो. १३० कैलाश पर्वत-वृष्यभदेव का मुक्तिस्थान; सर्ग ५ श्लो. २४६ सम्मेद पर्वत-अजितनाथ का मुक्तिस्थान; सर्ग २१ श्लो. ४३-४५ सम्मेद पर्वत-मुनिसुव्रत का मुक्तिस्थान; सर्ग ४० श्लो. २७-४५ वंशगिरि-यहां रामचन्द्र ने हजारों जिनमंदिर बनवाये थे जो विशाल, ऊँचे, प्रमाणबद्ध, गवाक्षों तथा अद्यालकाओं से शोभित, महाद्वार, तोरण तथा प्राकारों से युक्त, घण्टा और शुश्र पताकाओं से विभूषित और नानाविध वाद्यों से मुखरित थे। इस निर्माणकार्य के कारण इस पर्वत को रामगिरि यह नाम प्राप्त हुआ था।; सर्ग ८० श्लो. १२६-१४० मेघरव तीर्थ-विन्ध्य पर्वत के महावन में इन्द्रजित तथा मेधनाद का मुक्तिस्थान, तृणीगित महापर्वत-जग्बुमाली के स्वर्गवास का स्थान, पिठरक्षत तीर्थ-नर्मदा के तीर पर कुम्भकण का मुक्तिस्थान;

सर्ग ९८ क्षो. १४१-१४८-इस में रामचन्द्र द्वारा सीता को तीर्थकरों के जन्मस्थान बताये गये हैं जिन की वे वन्दना करना चाहते थे-अयोच्या में ऋषभादि जिनेन्द्र, काम्पिल्य में विमलनाय, रत्नपुर में धर्मनाय, श्रावस्ती में संभवनाथ, चम्पा में वासुपूज्य, काकन्दी में पुष्पदन्त, कौशाम्बी में पद्मप्रम, चन्द्रपुरी में चन्द्रप्रम, भद्दिका में शीतलनाथ, मिथिला में मल्लिनाय, वाराणसी में सुपार्श्वनाथ, सिंहपुर में श्रेयांस, हास्तिनपुरमें शान्तिनाय, कुन्धुनाय तथा अरनाथ एवं कुशाप्रनगर में (राजगृह में) मुनिसुव्रत के जन्मकल्याणतीर्थ होने का इस में वर्णन है। सर्ग ११३ स्रो. ४४-४५ निर्वाणगिरि-श्रीशैल (हन्मान्) का मुक्तिस्थान। सर्ग २० में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण और प्रतिनारायणों के बारे में जन्मस्थानादि का विवरण दिया है। विस्तारभय से यह उद्धृत नही किया है। इस में तीर्थंकरों के उपर्युक्त जन्मस्थानों के अतिरिक्त निमनाथ का मिथिला में, नेमिनाथ का शौरिपुर में, पार्श्वनाथ का वाराणसी में तथा महावीर का कुण्डपुर में जन्म हुआ था ऐसा वर्णन है।

यहां यह सूचित करना जरूरी है कि पद्मचरित की रचना विमलसूरि के प्राकृत पउमचरिय के आधार पर हुई है जिस की रचना पहली—दूसरी सदी में हुई थी ( पं. प्रेमीजी—जैन साहित्य और इतिहासः g. 60-906) 1

> पद्मपुराण सर्ग ४

अथासौ लोकमुत्तार्यं प्रभृतं भवसागरात्। कैलाशशिखरे प्राप निर्वृति नाभिनन्दनः ॥ १३०॥

सर्ग ५

प्रवृत्याजितनाथोऽपि भव्यानां मुक्तिगामिनाम् । पन्थानं प्राप सम्मेदे निजां प्रकृतिमात्मनः ॥ २४६ ॥ सर्ग २१

मुनिसुवतनाथोऽपि धर्मतीर्थप्रवर्तनम् । कृत्वा सुरासुरैर्नेष्टेः स्तूयमानः प्रमोदिभिः॥ ४३॥ गणनाधैर्महासस्वैगणपालनकारिभिः। अन्यैश्च साधुभिर्युक्तो विद्वत्य वसुधातलम् ॥ ४४ ॥ सम्मेदगिरिमूर्धानं समारुद्य चतुर्विधम्। विधूय कर्म संप्राप लोकचूडामणिस्थितम् ॥ ४५ ॥ सर्ग ४०

तत्र वंशिगरी राजन् रामेण जगिद्दन्दुना ।
निर्मापितानि चैत्यानि जिनेशानां सहस्रशः ॥ २० ॥
महावष्टम्भस्रस्तम्भा युक्तविस्तारतुंगताः ।
गवाश्रहर्म्यवस्त्रमा युक्तविस्तारतुंगताः ॥ २८ ॥
सतोरणमहाद्वाराः सशास्त्राः परिस्तान्वताः ।
सितचारपताकाख्या वृहद्घण्टारवाश्चिताः ॥ २९ ॥
मृदक्षवंशसुरजसंगीतोत्तमनिस्वनाः ।
झईरैरानकैः शङ्कभेरीभिश्च महारवाः ॥ ३० ॥
सततारव्विनःशेषरम्यवस्तुमहोत्सवाः ।
विरेजुस्तत्र रामोया जिनशासाद्गङ्कतयः ॥३१॥

रामेण यस्मात् परमाणि तस्मिन् जैनानि वेश्मानि विधापितानि । निर्नेष्ठवंशाद्रिवचाः स तस्माद् रविप्रभो रामगिरिः प्रसिद्धः ॥ ४५॥

सर्ग ८०

असाविन्द्रजितो योगी भगवान् सर्वपापहा । विद्यालाच्यसुसंपन्नो विजहार महीतलम् ॥ १२६ ॥ वैराग्यानिलयुक्तेन सम्यक्त्वारणिजन्मना । कर्मकक्षं महाघोरमदृहद् ध्यानविह्नता ॥ १२७ ॥ मेघवाहानगारोऽपि विषयेन्धनपावकः । केवलज्ञानतः प्राप्तः स्वभावं जीवगोचरम् ॥ १२८ ॥ तयोरनन्तरं सम्यग्दर्शनज्ञानचेष्टितः । शुक्ललेश्याविशुद्धात्मा कलशश्रवणो मुनिः ॥ १२९ ॥ पश्यन् लोकमलोकं च केवलेन तथाविधम् । विरजस्कः परिष्राप्तः परमं पदमच्युतम् ॥ १३० ॥ सुरासुरजनाधीशैरुद्गीतोत्तमकीर्तयः। शुद्धशीलघरा दीप्ताः प्रणताश्च महर्षयः ॥ १३१ ॥ गोष्पदीकृतनिःशेषगहनञ्जयतेजसः । संसारक्लेशदुर्मोचजालबन्धननिर्गताः ॥ १३२ ॥ अपुनःपतनस्थानसंप्राप्तिस्वार्थसंगताः । उपमानविनिर्भुक्तनिष्प्रत्यूहसुखात्मकाः ॥ १३३ ॥ एतेऽन्ये च महात्मानः सिद्धा निधूतरात्रवः। दिशन्तु बोधिमारोग्यं श्रोतृणां जिनशासने ॥ १३४ ॥ यशसा परिवीतान्यद्यत्वेऽपि परमात्मनाम्। स्थानानि तानि दृश्यन्ते दृश्यन्ते साधवो न ते ॥ १३५॥ विन्ध्यारण्यमहास्थल्यां सार्थमिन्द्रजिता यतः। मेघनादः स्थितस्तेन तीर्थं मेघरवं स्पृतम्॥ १३६॥ तूणीगतिमहाशैले नानाद्रुमलताकुले। नानापक्षिगणाकीणें नानाश्वापदसेविते ॥ १३७ ॥ परिप्राप्तोऽहमिन्द्रत्वं जम्बुमालो महाबलः। अहिंसादिगुणाढ्यस्य किमु धर्मस्य दुष्करम् ॥ १३८॥ देरावतेऽवतीर्यासौ महावतविभूषणः । कैवल्यतेजसा युक्तः सिद्धस्थानं गमिष्यति ॥ १३९॥ अरजा निस्तमो योगी कुम्मकर्गी महामुनिः। निर्वृतो नर्मदातीरे तत् तीर्थं पिठरश्चतम् ॥ १४० ॥ सर्ग ५८

ततो भर्ता मया सार्धमुद्युक्तश्चैत्यवन्दने ।
जिनेन्द्रातिशयस्थानेष्वत्यन्तियभवान्वितः ॥ १४१ ॥
अगदीत् प्रथमं सीते गत्वाष्टापदपर्वतम् ।
ऋषमं भुवनानन्दं प्रणंस्यावः कृतार्चतौ ॥ १४२ ॥
अस्यां ततो विनीतायां जनमभूमिप्रतिष्ठिताः ।
प्रतिमा ऋषभादीनां नमस्यावः सुसंपदा ॥ १४३ ॥
काम्पिच्ये विमलं नन्तुं यास्यावो भावतस्तदा ।
धर्म रत्तपुरे चैव धर्मसद्भावदेशिनम् ॥ १४४ ॥
श्रावस्त्यां शम्भवं ग्रुभं चम्पायां वासुवृज्यकम् ।
पुष्यदन्तं च काकन्यां कीशाम्वयं पद्मतेजसम् ॥ १४५ ॥

चन्द्रामं चन्द्रपुर्यो च शीतलं भदिकावनौ । मिथिलायां ततो मिल्लं नमस्कृत्य जिनेश्वरम् ॥ १४६॥ वाराणस्यां सुपार्श्वं च श्रेयांसं सिंहिनःस्वने । शान्ति कुन्थुमरं चैव पुरे हास्तिननामित ॥ १४०॥ कुशाश्रनगरे देवि सर्वकं मुनिसुवतम् । धर्मचक्रमिदं यस्य ज्वलत्यद्यापि सुज्ज्वलम् ॥ १४८॥

सर्ग ११३

धरणीधरैः प्रहृष्टैरुपगीतो विन्दितोऽप्सरोभिश्च । अमछं समयविधानं सर्वज्ञोक्तं समाचर्य ॥ ४४ ॥ निर्दग्धमोहनिचयो जैनेन्द्रं प्राप्य पुष्कलं ज्ञानविधिम् । निर्वाणगिरावसिधत् श्रीशैलः श्रमणसत्तमः पुरुषरिवः ॥ ४५ ॥

# ५. जटासिंहनन्दि

जिंदल, जटाचार्य अथवा जटासिंहनन्दि का वराङ्गचरित जैनकथा-साहित्य के प्राचीनतम प्रन्थों में से एक है। इस की रचना सातवीं सदी में हुई थी। इस के सर्ग २७ में तीर्थंकरों के जन्मनगरों और निर्वाण-स्थानों के नाम प्राप्त होते हैं जो रविषेण के पद्मचरित (सर्ग २०) के अनुसार ही हैं। सर्ग ३१ में मिणमान् पर्वतपर वरदत्त (नेमिनाथ के गणधर) की निर्वाणभूमि का उल्लेख है। इसी पर्वतपर वराङ्ग का स्वर्ग-वास हुआ था। सर्ग २१ के उल्लेखानुसार मिणमान् पर्वत सरस्वती नदी और आनर्तपुर के समीप था। वराङ्गचरित के इन उल्लेखों के उद्धरण आगे दिये जाते हैं। माणिकचन्द्र प्रन्थमाला में प्रकाशित इस प्रन्थ की प्रस्तावना में डॉ. उपाध्ये ने जटासिंहनन्दि के बारे में विस्तृत जानकारी दी है।

#### वराङ्गचरित सर्ग २१

सरस्वती नाम नदी च विश्वता मणिप्रभावान्मणिमान् महागिरिः । तयोर्नदीपर्वतयोर्थदन्तरे बभूव चानर्तपुरं पुरातनम् ॥ २८॥

#### सर्ग २७

आद्यो जिनेन्द्रस्वजितो जिनश्च अनन्तजिचाण्यभिनन्दनश्च ।
सुरेन्द्रवन्द्यः सुमितर्महात्मा साकेतपुर्यो किल पञ्च जाताः ॥ ८१ ॥
कौशाम्बकश्चेव हि पद्मभासः श्रावस्तिकः स्याजिजनसंभवश्च ॥
चन्द्रप्रभश्चन्द्रपुरे प्रस्तः श्रेयान् जिनेन्द्रः खलु सिंहपुर्याम् ॥ ८२ ॥
वाराणसौ तौ च सुपार्श्वपार्श्वो काकन्दिकश्चापि हि पुष्पदन्तः ।
श्रीशीतलः खल्वथ भद्रपुर्यो चंपापुरे चेव हि वासुपूज्यः ॥ ८३ ॥
काम्पिल्यजातो विमलो मुनीन्द्रो धर्मस्तस्था रत्नपुरे प्रस्तः ।
श्रीसुव्रतो राजगृहे बभूव निमश्च मिलिर्मिथलाप्रस्तौ ॥ ८४ ॥
अरिष्टनेमिः किल शौर्यपुर्यो वीरस्तथा कुण्डपुरे वभूव ।
अरश्च कुन्थुश्च तथैव शान्तिस्त्रयोऽपिते नागपुरे प्रस्ताः॥ ८५॥
कैलासशैले वृषमो महात्मा चंपापुरे चेव हि वासुपूज्यः ।
दशार्हनाथः पुनकर्जयन्ते पावापुरे श्रीजिनवर्धमानः ॥ ९१ ॥
शेषा जिनेन्द्रास्तपसः प्रभावाद् विधृय कर्माणि पुरातनानि ।
धीराः परां निर्वृतिमभ्युपेताः संमेदशैलोपवनान्तरेषु ॥ ९२ ॥

#### सर्ग ३१

पुराणि राष्ट्राणि मटम्बखेटान् डोणीमुखान् खर्वडपत्तनानि । विहृत्य घीमानवसानकाले रानैः प्रपेदे मणिमत् तदेव ॥ ५५ ॥ तै ः संयतैः सागरवृद्धिमुख्यैर्यथोक्तचारित्रतपःप्रभावैः । संन्यासतस्त्यक्तुमनाः रारीरं वराङ्गसाधुर्गिरिमाहरोह ॥ ५६ ॥ आरुद्य तं पर्वतराजमित्थं तपस्विभिः सार्धमुपात्तयोगैः । निर्वाणभूमौ वरदत्तनाम्नः प्रदक्षिणीकृत्य नमश्चकार ॥ ५७ ॥ परीषद्यारीनपरिश्रमेण जित्वा पुनर्वान्तकषायदोषः । विमुच्य देहं मुनिशुद्धलेक्य आराधनान्तं भगवान् जगाम ॥ १०८ ॥ यथैव वीरः प्रविद्याय राज्यं तपश्च सत्संयममाचचार । तथैव निर्वाणफलावसानां लोकप्रतिष्ठां सुरलोकमूर्धिन ॥ १०९ ॥

# ६. जिनसेन

पुनाट संघ के आचार्य जिनसेन ने शक ७०५ = सन ७८३ में हिरिवंशपुराण की रचता पूर्ण की। यह प्रन्थ भी पद्मचिरत के समान ही विशाल कथावस्तु पर आधारित है। इसके तीर्थसम्बन्धी प्रमुख उल्लेखों को आगे उद्धृत किया है। इन का सारांश इस प्रकार है— सर्ग ३ श्लो. ५१—५९ राजगृह—महावीर की समवसरणभूमि, इस के पूर्व में ऋषिगिरि दक्षिण में वैभारगिरि, नैऋत्य में विपुलगिरि, वायव्य में बलाहकगिरि तथा ईशान्य में पाण्डुकगिरि है, यहां वासुपूज्य को छोड कर शेष सभी तीर्थंकरों के समवसरण आये थे, अनेक भव्य संघ यात्रा करते हैं, यह पंचशेलपुर ही मुनिसुत्रत तीर्थंकर का जन्मस्थान है।

सर्ग १२ श्लो. ८०-८१ कैलासपर्वत-ऋषभदेत्र की मुक्ति। सर्ग १६ श्लो. ७५ सम्मेदपर्वत-मुनिसुत्रत का निर्वाण। सर्ग १८ श्लो. ११२-११९-राजगृह-श्रेष्ठी धनदत्त, उस के गुरु सुनन्दर तथा भदिलपुर के राजा मेघरथ दीर्घकाल तपस्या करने के बाद यहां मुक्त हुए थे।

सर्ग १९ श्लो.११४-११५ तथा सर्ग २२ श्लो.१-५ चम्पापुर-वसुदेव ने यहां के वासुपूज्यजिनमन्दिर का वन्दन किया था, यहां बडा मानस्तम्भ था, अष्टान्हिका उत्सव में लोग नगर के बाहर वासुपूज्यमूर्ति की पूजा करते थे। सर्ग ४६ श्लो. १७-२० रामगिरि-पाण्डवों ने इस का बन्दन किया था, यहां राम-लक्ष्मण ने सैंकडो जिनमन्दिर बनवाये थे। सर्ग ५० श्लो. ५७-६० देवावतारतीर्थ-पूर्वमालव में है, यहां लोहजंघने अरण्य में तिलकानन्द और नन्दक नाम के मासोपवासी मुनियों को आहार दिया था तब उस का देवों ने अभिनन्दन किया था। लोहजंघ उस समय जरासन्ध के साथ सन्धि करने के लिए जा रहा था।

सर्ग ५३ श्लो. ३२-३४ कोटिशिला- अनेक कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान, इसे कृष्ण ने चार अंगुल ऊंचा उठाया था। सर्ग ६३- तुंगीगिरि-यहां बलभद्र ने कृष्ण का दाह्रसंस्कार किया तथा बाद में उन का स्वर्गवास भी वहीं हुआ। सर्ग ६५ श्लो. १-३३ ऊर्जयन्त-नेमि-

नाथ, दशार्ह, शम्ब, प्रद्युम्न आदि का निर्वाण; शत्रुंजय-तीन पाण्डर्नों का निर्वाण। सर्ग ६६-क्षो. १५-१७ पावापुर-महावीर का निर्वाण। सर्ग ६६ क्षो. ४४ ऊर्जयन्त-यहां की देवी सिंहवाहिनी (अम्बिका) विन्न दूर करती है। इन उल्लेखों के अतिरिक्त आचार्य ने सर्ग ६० में तीर्थंकरों के जन्मस्थान बतलाये हैं वे पद्मपुराण पर्व २० के समान ही हैं।

# हरिवंशपुराण

सर्ग ३

युक्तः प्राप जिनो जैन्या जगद्विस्मयनीयया। ळक्ष्म्या लक्ष्मीगृहं राजद्गृहं राजगृहं पुरम् ॥ ५१ ॥ पश्चरौलपुरं पूर्त मुनिसुवतजनमना। यत्परध्वजिनीदुर्गे पञ्चशैलपरिष्कृतम् ॥ ५२॥ ऋषिपूर्वो गिरिस्तत्र चतुरस्नः सनिर्झरः। दिगाजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुभं भूषयत्यलम् ॥ ५३ ॥ वैभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः। दक्षिणापरिदग्मध्यं विपुलश्च तदाङ्गति : ॥ ५४ ॥ सज्यचापाकृतिस्तिस्रो दिशो व्याप्य बलाहकः। शोमते पाण्डुको बृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तरे ॥ ५५ ॥ फलपुष्पभरानम्रलतापादपशोभिताः। पतिन्नर्झरसंघातहारिणो गिरयस्तु ते ॥ ५६॥ वासुपूज्यजिनाधीशादितरेषां जिनेशिनाम्। सर्वेषां समवस्थानैः पावनोरुवनान्तराः ॥ ५० ॥ तीर्थयात्रागतानेकभव्यसंघनिषेवितै :। नानातिशयसंबद्धैः सिद्धक्षेत्रैः पवित्रिताः॥ ५८॥ तत्र तस्थी जिनः शैले विपुले विपुलेशितः। शतऋतुकृताशेषसमवस्थितिसंस्थितौ ॥ ५९॥

#### सर्ग १२

इत्थं कृत्वः समर्थं भवजलिधजलोत्तारणे भावतीर्थं कल्पान्तस्थायि भूयस्त्रिभुवनहितकृत् क्षेत्रतीर्थं स कर्तुम् । स्वाभाज्यादारुरोह् श्रमणगणसुरवातसंपूज्यपादः कैलासाख्यं महीधं निषधमिव वृषादित्य इद्धप्रभाद्ध्यः ॥८०।। तस्मिन्नद्रौ जिनेन्द्रः स्फटिकमणिशिलाजालरम्ये निषण्णो योगानां संनिरोधं सह दशिभरथो योगिनां यैः सहस्रौः। इत्वा इत्वान्तमन्ते चतुरपरमहाकर्म भेदस्य शर्म-स्थानं स्थानं स सैद्धं समगमदमलस्रम्धराभ्यर्च्यमानः॥ ८१॥

#### सर्ग १६

अन्ते स संमद्विधायिवनान्तकान्तं सम्मेद्शैलमधिरुह्य निरस्तवन्धः। बन्धान्तकृन्मुनिसहस्रयुतो जगाम मोक्षं महामुनिपतिर्मुनिसुत्रतेशः॥७५॥

#### सर्ग १८

सद्भद्रिलपुरे राजा नाम्ना मेघरथोऽभवत्। भार्या तस्य सुभद्राख्या तयोर्द्रहरथः सुतः ॥ ११२ ॥ इभ्यो राजसमस्तस्य भार्या नन्दयशाः सुते। सुद्र्भा च सुज्येष्ठा धनद्त्तस्य सूनवः ॥ ११३ ॥ धनश्च जिनदेवी च पाळान्तास्ते त्रयो मताः। अर्हहासः प्रसिद्धश्च जिनदासस्तथा परः ॥ ११४॥ अर्हहत्त इति ख्यातो जिनदत्तः परः स्मृतः। प्रियमित्रः प्रतीतोन्यस्तथा धर्मरुचिध्वानैः ॥ ११५॥ समन्दरगरोः पार्थे प्रववाज नरेश्वरः। धनदत्तोऽपि पुत्रैस्तैर्नवभिः सह दीक्षितः ॥ ११६॥ सुदर्शनार्थिकापार्थ्वे सुभद्रा च सुदर्शना। सुज्येष्ठा च तपो ज्येष्ठं सहैव प्रतिपेदिरे ॥ ११७॥ धनदत्तो गुरुश्चेव वाराणस्यां नृपस्तथा। केवलकानमुत्पाद्य विहता वसुधां क्रमात् ॥ ११८॥ सप्तभिः पञ्चभिः पुज्या वर्षेद्वादशभिश्च ते। अन्ते सिद्धशिलारूढाः सिद्धा राजगृहे पुरे ॥ ११९ ॥

#### सर्ग १९

बाह्योद्यानेऽथ चग्पायाः पतितोग्बुजसंगमे । सरस्यग्बुरुह्वच्छन्ने तदुत्तीर्य तटीमितः ॥ ११४॥ मानस्तम्भादिसंखक्ष्यं वासुपूज्यजिनालयम् । परीत्य तत्र वन्दित्वा दीपिकोज्ज्वलिते ऽ वसत् ॥ ११५॥

#### सर्ग २२

चम्पायां रममाणस्य सह गन्धर्वसेनया। वसुदेवस्य संप्राप्तः फाल्गुनाष्ट्रदिनोत्सवः॥ १॥ देवा नन्दीश्वरं द्वीपं खेचरा मन्दरादिकम्। यान्ति वन्दारवः स्थानमानन्दं दधतस्तदा ॥ २ ॥ जन्मनिष्क्रमणज्ञाननिर्वाणप्राप्तितोऽर्हतः। वासुपूजस्य पूज्यां तां चम्पां प्रापुः स्फुरद्गृहाम् ॥ ३ ॥ आगच्छन्ति तद् कर्तुं जिनेन्द्रमहिमोत्सवम्। सर्वतः पुत्रदाराद्यैर्भूचराश्च नभश्चराः ॥ ४ ॥ चम्पावासी जनः सर्वो निश्चकाम सराजकः। प्रतिमां वासुपूजस्य पूज्यां पूजियंतु बहिः ॥ ५॥ सर्ग ४६

विश्रम्य तत्र ते सौम्या दिनानि कतिचित् सुखम्। याताः क्रमेण पुंनागा विषयं कोशलाभिधम्॥ १७॥ स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान् कतिपयानपि। प्राप्ता रामगिरिं प्राग् यो रामलक्ष्मणसेवितः ॥ १८॥ चैत्यालया जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्रार्कभासुराः। कारिता रामदेवेन संभान्ति शतशो गिरौ ॥ १९॥ नानादेशागतैर्भव्यैर्वन्द्यन्ते या दिने दिने । वन्दितास्ता जिनेन्द्राणां प्रतिमाः पाण्डुनन्दनैः॥ २०॥

सर्ग ५०

( लोहजंघः ) स दक्षः शौर्यसंपन्नः कुमारो नीतिलोचनः । जगाम निजसैन्येन जरासन्धेन संधये ॥ ५०॥ पूर्वमालवमासाच कृतसैन्यनिवेशनः। प्राप्ती कान्तारभिक्षार्थं कान्तारे सार्थयोगिनौ ॥ ५८ ॥ मासोपवासिनौ दृष्ट्वा तिलकानन्दनन्दकौ। प्रतिगृह्यात्रपानाद्यैः पञ्चाश्चर्याणि लब्धवान् ॥ ५९॥ तीर्थं देवावताराख्यं ततः प्रभृति भूतले। भृतं भृतसहस्राणां पापोपशमकारणम् ॥ ६० ॥ सर्ग ५३

वर्षेरष्टभिरिष्टार्थैः सेवमानो नु वासरम्। जितजेयो ययौ कृष्णः स कोटिकदिाळां प्रति ॥ ३२ ॥ यतस्तस्यामुदारायामनेका ऋषिकोटयः। सिद्धास्ततः प्रसिद्धात्र लोके कोटिशिला शिला॥ ३३॥ शिलायां तत्र इत्वादौ पवित्रायां बलिकियाम्। दोर्भ्यामुत्क्षिपति स्मासौ विष्णुस्तां चतुरङ्गुलम्॥ ३४॥

#### सर्ग ६३

पाण्डवैः सह जरासुतान्वितैः तुङ्गयभिख्यगिरिमस्तके ततः। संविधाय हरिदेहसंस्क्रियां जारसेयसुवितीर्णराज्यकः॥ ७२॥ श्रङ्गमेवमचलस्य तस्य तैः संगतैः सविततं ततः श्रितः। संगहानकृतनिश्चयो बलो भङ्गुरं समधिगम्य जीवितम्॥ ७३॥

सर्ग ६५

अथ सर्वामराकीर्णस्तीर्थकृत् कृतदेशनः। उत्तरापथतो देशं सुराष्ट्रमभितो ययौ ॥ १॥ तत्रोर्जयन्तमन्तेऽसावन्तकल्याणभृतिभाक्। आरुरोह स्वभावेन नृमुरासुरसेवितः ॥ ४॥ अघातिकर्मणामन्तं ततो योगनिरोधकृत । कृत्वानेकरातैः सिद्धिं जिनेन्द्रो मुनिभिर्ययौ ॥ १०॥ कर्जयन्तिगरी बज्जी बज्जेणालिस्य पावनम् । लोके सिद्धिशिलां चके जिनलक्षणयुक्तिभिः ॥ १४॥ दशार्हादयो मुनयः षट्सहोदरसंयुताः। सिद्धि प्राप्तास्तथान्येऽपि शम्बप्रद्युम्नपूर्वकाः ॥ १६॥ बात्वा भगवतः सिद्धि पञ्चपाण्डवसाधवः। दात्रुञ्जयगिरौ धीराः प्रतिमायोगिनः स्थिताः ॥ १८॥ शुक्रध्यानसमाविष्टा भीमार्जुनयुधिष्ठिगः। कृत्वाष्ट्रविधकर्मान्तं मोक्षं जग्मुस्त्रयोऽक्षयम् ॥ २२ ॥ तुङ्गिकाशिखराह्रढो बलदेवोऽपि दुष्करम्। तपो नानाविधं चक्रे भवचक्रक्षयोद्यतः ॥ २६ ॥ एकं वर्षशतं कृत्वा तपो हलधरो मुनिः। समाराध्य परिवासो ब्रह्मलोके सुरेशताम् ॥ ३३॥

#### सर्ग ६६

जिनेन्द्रवीरोऽपि विबोध्य संततं समन्ततो भव्यसमृहसंततिम् । प्रपद्य पावानगरीं गरीयसीं मनोहरोद्यानवने तदीयके ॥ १५॥ अघातिकर्माणि निरुद्धयोगको विध्य घातीन् घनवद् विबन्धनः । विबन्धनस्थानमवाप शंकरो निरन्तरायोरुसुखानुबन्धनम् ॥ १७ ॥ गृहीतचका प्रतिचक्रदेवता तथोर्जयन्तालयसिंहवाहिनी। शिवाय यस्मिश्रिह संनिधीयते क तत्र विष्नाः प्रभवन्ति शासने ॥४४॥

#### ७. गुणभद्र

आचार्य जिनसेन के शिष्य आ. गुणभद्रने नौवीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तरपुराण की रचना की। उन के गुरु द्वारा प्रारम्भ किये गये महापुराण का यह उत्तरभाग है तथा इस में वृषभदेव और भरत को छोड शेष सभी पुण्यपुरुषों की कथाएं संक्षेप में दी हुई हैं। तीर्थक्षेत्रों की दृष्टि से इस पराण के जो अंश आगे उद्धृत किये हैं उन का सार इस प्रकार है-पर्व ४८ इलो. १३४-१४१ दूसरे चक्रवर्ती सगर तथा उन के पुत्रों का सम्मेद शिखर से निर्वाण हुआ, सगर का प्रपीत्र भगीरथ कैलास पर्वत के समीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहा या तब देवों ने उस के चरणों का प्रक्षालन कर पूंजा की, तभी से गंगा को तीर्थ का महत्त्व प्राप्त हुआ, भगीरथ का निर्वाण वहीं गंगा के किनारे हुआ। पर्वत ५८ इली.५०-५३ वासुपूज्य तीर्थंकर अग्रमन्दर पर्वत से मुक्त हुए जो चम्पा के समीप राज-तमौलिका नदी के किनारे था। पर्व ६२ इलो. २८०-२८२ रथनपुर के राजा (अमिततेज) ने विद्याधर (अशिनघोष) का युद्ध में पराजय किया तब अशनिघोष प्राणभय से भागते हुए गजध्वज पर्वत के समीप विजय जिन के समवसरण में पहुंचा, समवरण देख कर दोनों वैरमुक्त हुए। पर्व ६८ २लो, ६४३ – ४५ लक्ष्मण ने पीट गिरि पर स्थित कोटिशिला को उठाया, वहीं उस का राज्याभिषेक हुआ। पर्व ६८ रलो. ७१६-७२० रामचंद्र, हनुमान आदि का सम्मेदशिखर से निर्वाण हुआ। पर्व ७२ रलो. १८९-१९१ जाम्बवती का पुत्र ( शम्बुकुमार ), अनिरुद्ध तथा प्रद्यम्न ऊर्जयन्त पर्वत के पहले तीन शिखरों से मुक्त हुए। पर्व ७२ रलो. २६६-२७० राब्रंजय पर्वत से तीन पाण्डव मुक्त हुए। पर्व ७२ रलो. २७१-७४ नेमिनाथ ऊर्जयन्त पर्वत से मुक्त हुए। पर्व ७५ रलो.

६८५-८७ जीवंधर का निर्वाण विपुल पर्वतसे हुआ। पर्व ७६ रलो... ५०८-१२ महावीर का निर्वाण पावापुर से हुआ। पर्व ७६ स्लो. ५१५-१७ गौतम गणधर का निर्वाण विपुलपर्वत से हुआ। इन के अतिरिक्त सम्मेदशिखर से बीस तीर्थंकरों के निर्वाण के उल्लेख-जो हमने विस्तार भय से उद्घृत नहीं किये हैं -इस प्रकार हैं-अजित पर्वः ४८ रलो. ५१-५३, संभव प. ४९ रलो. ५५-५८, अभिनंदन प. ५० रलो. ६५-६८, सुमति प. ५१ रलो. ८४-८५, पद्मप्रम प. ५२ इलो. ६६-६९, सुपार्श्व प. ५३ इलो. ५२-५५, चन्द्रप्रम प. ५४ इलो. २६९-७१, पुष्पदन्त प. ५५ इलो. ५८-५९, शीतल प. ५६ इलो. ५७-५९, श्रेयांस प. ५७ इलो. ६०-६२, विमल प. ५९ इलो. ५४-५६, अनंत प. ६० रलो. ४३-४५, धर्म प. ६१ रलो. ५०-५२, शांति प. ६३ रलो. ६३ रलो. ४९६-९९, वुंधु प. ६४ रलो. ५१-५३ अर प. ६५ रतो. ४५-४६, मल्लि प. ६६ रतो. ६१-६२ मुनिसुत्रत प. ६७ रलो. ५५-५६, निम पर्व ६९ रलो. ६७-६८, पार्श्व प. ७३ रलो. १५६-५८। तीर्थंकरों के जन्मस्थानों के उल्लेख भी विस्तारमय से उद्धृत नहीं किये हैं वे इस प्रकार हैं — अयोध्या प. ४८ श्लो. १९, प. ५० रलो. १६, प. ५१ रलो. १९ व प.६० रलो. १३, श्रावस्ती प ४९ रलो. १४, कोशाम्बी प. ५२ रलो. १८, वाराणसी प. ५३ रलो. १८ व प. ७३ रलो. ७४, चन्द्रपुर प. ५४ रलो. १६३, काकन्दी प. ५५ रलो. २३, भद्रपुर प. ५६ रलो. २३, सिंहपुर प. ५७ रलो. १७, चम्पा प. ५८ रतो. १७, काम्पिल्य प. ५९ रतो. १४, रत्नपुर प. ६१ रलो. १३, हस्तिनापुर प. ६४ इलो. १२, प. ६५ इलो. १४, पर्व ६३ इलो. ३४३, मिथिला प. ६६ इलो. २०, प. ६९ इलो. १८, राजगृह प. ६७ इलो. २०, द्वारावती प. ७१ इलो. १८, कुण्डपुर प. ७४ इलो. २५१।

> उत्तरपुराण पर्व ४८ प्रकटीकृततन्मायो मणिकेतुश्च तान् मुनीन् । क्षन्तव्यमित्युवाचैतान् सगरादीन् सुहृद्वरः ॥ १३४॥

कोऽपराघस्तवेदं नस्त्वया प्रियमनुष्टितम् ।
हितं चेति प्रसन्नोक्त्या ते तदा तमसान्त्वयन् ॥ १३५ ॥
सोऽपि संतुष्य सिद्धार्थो देवो दिवमुपागमत् ।
परार्थसाधनं प्रायो ज्यायसां परितुष्टये ॥ १३६ ॥
सवें ते सुचिरं कृत्वा सत्तपो विधिवद् बुधाः ।
शुक्लध्यानेन सम्मेदे संप्रापन् परमं पदम् ॥ १३७ ॥
निर्वाणगमनं तेवां श्रुत्वा निर्विण्णमानसः ।
वरदत्ताय दत्त्वात्मराज्यलक्ष्मीं भगीरथः ॥ १३८ ॥
कैलाशपर्वते दीक्षां शिवगुप्तमहामुनेः ।
आदाय प्रतिमायोगधार्यमृत् स्वर्धुनीतटे ॥ १३९ ॥
सुरेन्द्रेणास्य दुग्धाब्धिपयोभिरिभषेचनात् ।
क्रमयोस्तत् प्रवाहस्य गङ्गायाः संगमे सति ॥ १४० ॥
तदाप्रभृति तीर्थत्वं गङ्गात्यरिमञ्जपागता ।
कृत्वोत्कृष्टं तपो गङ्गातटेऽसौ निर्वृतिं गतः ॥ १४१ ॥

#### पर्व ५८

स तैः सह विहत्याखिळार्यक्षेत्राणि तर्पयन् । धर्मवृष्ट्या कमात् प्राप्य चम्पामब्द्सहस्रकम् ॥ ५० ॥ स्थित्वात्र निष्कियो मासं नद्या राजतमौळिका- । संज्ञायाश्चित्तहारिण्याः पर्यन्तावनिवर्तिनि ॥ ५१ ॥ अग्रमन्दरशौळस्य सानुस्थानविभूषणे । वने मनोहरोद्याने पत्यंकासनमाश्चितः ॥ ५२ ॥ मासे भाद्रपदे ज्योत्स्ने चतुर्दश्यापराहके । विशाखायां ययौ मुक्तिं चतुर्ववितसंयतैः ॥ ५३ ॥

#### पर्व ६२

तदा साधितविद्यः सन् रथन् पुरनायकः।
पत्यादिशन्महाज्वालविद्यां तां सोहुमक्षमः॥२८०॥
मासार्थकतसंत्रामो विजयाख्यजिनेशिनः।
नामेयसीमनामादिगजध्वजसमीपगाम्॥२८१॥
सभां भीत्वा खगेशोऽगात् कोपात् तेऽप्यनुयायिनः।
मानस्तम्भं निरीक्ष्यासम् प्रसीद्चित्तत्वृत्तयः॥२८२॥

#### पर्व ६८

ततोऽरिखे पुरोऽगच्छत् स्फुरत्पीठगिरौ स्थितम्। तत्रैवाभिषवं प्राप्य सर्वतीर्थाम्बुसम्भृतैः ॥ ६४३ ॥ अष्टोत्तरसङ्खोरुसुवर्णकलशौर्मुदा। देवविद्याधराधीदौः स्वहस्तेन समुद्धृतैः ॥ ६४४ ॥ कोटिकाख्यिशालां तस्मिन्नुज्जहे राघवानुजः। तन्माहात्म्यप्रतृष्टः सन् सिंहनादं व्यघाद् बलः ॥ ६४५॥ व्यतीतवति सद्ध्यानविशेषाद् हतघातिनः॥ रामस्य केवलज्ञानमुद्पाद्यक्विम्बवत् ॥ ७१६॥ समुद्गतैकच्छत्रादिप्रातिहार्यविभूषितः। असिञ्चद् भव्यसस्यानां वृष्टि धर्ममयीमसौ ॥ ७१७॥ एवं केवलबोधेन नीत्वा षट्दातवत्सरान्। फाल्गुने मासि पूर्वाहे शुक्लपक्षे चतुर्दशी-॥ ७१८॥ दिने सम्मेदगिर्यत्रे तृतीयं शुक्लमात्रितः। योगत्रितयमारुष्य समुच्छित्रिक्रियाश्रयः॥ ७१९॥ निःशेषाप्राकृताघातिकर्मा सोऽणुमदादिभिः। शरीरित्रतयापायादवापत् पदमुन्नतम् ॥ ७२० ॥

#### पर्व ७२

द्वीपायनिनदानावसाने जाम्बवतीसुतः ।
अनिरुद्धश्च कामस्य सुतः संप्राप्य संयमम् ॥ १८९ ॥
प्रसुम्नमुनिना सार्धमूर्जयन्ताचलात्रिमम् ।
कूटत्रयं समारुद्ध प्रतिमायोगधारिणः ॥ १९० ॥
युक्लध्यानं समापूर्य त्रयस्ते घातिघातिनः ।
कैवल्यनवकं प्राप्य प्रापन्मुक्तिमधान्यदा ॥ १९१ ॥
विश्वकर्ममलैर्मुक्ता मुक्तिमेष्यन्त्यसंशयम् ।
पञ्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिना महितर्द्धयः ॥ २६६ ॥
विद्वत्य भाक्तिकाः काश्चित् समाः संप्राप्य भूधरम् ।
शत्रुक्जयं समादाय योगमातपमाश्चिताः ॥ २६० ॥
तत्र कौरवनाथस्य भागिनेयो निरीक्ष्य तान् ।
कूरः कुर्यवरः स्मृत्वा स्वमातुलवधं कुधा ॥ २६८ ॥

आयसान्यग्नितप्तानि मुकुटादीनि पापभाक् ॥
तेषां विभूषणानीति दारीरेषु निधाय सः ॥ २६९ ॥
उपसर्गे व्यघात् तेषु कौन्तेयाः श्रेणिमाश्रिताः ।
शुक्छध्यानाग्निर्निर्धकर्मेन्धाः सिद्धिमाप्नुवन् ॥ २०० ॥
नकुळः सहदेवश्च पञ्चमानुत्तरं ययुः ॥
(नेमिः) भट्टारकोऽपि संप्रापदूर्जयन्तं घराघरम् ॥ २०१ ॥
आषाढमासे ज्योत्स्नायाः पक्षे चित्रासमागमे ।
दीतांद्द्योः सप्तमीपूर्वरात्रे निर्वाणमाप्तवान् ॥ २०४ ॥

पर्न ७५

भवता परिपृष्टोऽयं जीवंधरमुनीश्वरः । महीयान् सुतपा राजन् संप्रति श्रुतकेवली ॥ ६८५ ॥ घातिकर्माणि विध्वस्य जनित्वा गृहकेवली । सार्घ विहत्य तीर्थेशा तस्मिन्मुक्तिमधिष्ठिते ॥ ६८६ ॥ विपुलाद्रौ हताशेषकर्मा शर्माक्यमेष्यति । इष्टाष्ट्रगुणसंपूर्णो निष्ठितात्मा निरञ्जनः ॥ ६८७ ॥

#### पर्व ७६

इत्यन्त्यतीर्थनाथोऽपि विहृत्य विषयान् बहुन् ॥ ५०८ ॥
कमात् पावापुरं प्राप्य मनोहरवनान्तरे ।
बहूनां सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ ५०९ ॥
स्थित्वा दिनद्वयं वीतविहारो वृद्धनिर्जरः ।
कृष्णकार्तिकपक्षस्य चतुर्दश्यां निशात्यये ॥ ५२० ॥
स्वातियोगे तृतीयेद्धशुक्रध्यानपरायणः ।
कृतित्रयोगसंरोधः समुच्छित्रक्षियं श्रितः ॥ ५११ ॥
हताघातिचतुष्कः सन्नशरीरो गुणात्मकः ।
गन्ता मुनिसहस्रेण निर्वाणं सर्ववाञ्छितम् ॥ ५१२ ॥
वीरनिर्वृतिसंप्राप्तदिन प्वास्त्रघातिकः ॥ ५१५ ॥
भविष्याम्यहमप्यद्य केवलज्ञानलोचनः ।
भव्यानां धर्मदेशेन विहृत्य विष्यांस्ततः ॥ ५१६ ॥
गत्वा विषुलश्चाद्दादिगिरौ प्राप्स्यामि निर्वृतिम् ॥

# ८. हरिषेण

पुनाट संघ के आचार्य भरतसेन के शिष्य आचार्य हरिषेण ने सं. ९८९ = सन ९३२ में वर्धमानपुर में बृहत्कथाकोश की रचना की। इस प्रन्थ में १५७ कथाएं हैं। अधिकांश कथाएं धर्मीराधना के उदाहरणों के रूप में हैं अत: उन का ऐतिहासिक मृत्य नहीं के बराबर है। तथापि जिन कथाओं में विशिष्टस्थानों के तीर्थरूप में प्रसिद्ध होने का वर्णन है अथवा विशिष्टस्थानों में विशिष्ट मुनियों के निर्वाण का वर्णन है उन के उपयुक्त अंश आगे उद्धत किये जाते हैं। इन का सारांश इस प्रकार है-कथा १६-पूर्व देश में वरेन्द्र प्रदेश में देवकोट नगर के समीप कोटि-तीर्य है, यहां सोमशर्मा मुनि का उपसर्ग दूर करने के लिए देवों ने कोटि रत्नों की वर्षा की थी। कथा २९—रेवा नदी के मध्य में पर्वत पर अमरेश्वरतीर्थ है, यहां एक अमर अर्थात देव ने अपने पूर्वजन्म के गुरु की पूजा की थी, यह देव पहले श्रीकृष्ण की सभा में जीवंघर नामक वैद्य था, बाद में वानर हुआ था तथा उस जन्ममें मुनिसे धर्मोंपदेश पाने से देवगति में उत्पन्न हुआ था। कथा ४६ — दिव्यपुरी के समीप गोवर्ज पर्वत से धनद मुनि का निर्वाण हुआ। कथा ५६ — नील व महानील नामक विद्याधरों ूने तेर नगर के समीप पार्श्वनाथ की मूर्ति से युक्त हजार स्तम्भोंत्राली गुहा बनवाई थी, वह जल में डूब गई, तब कर्कण्ड महाराज ने उस गुहा को बन्द कर तीन नई गुहाएं वहां बनवाईं। कथा ८० -- वराट प्रदेश के वैराकर के पश्चिम में विन्यानदी के किनारे विन्यातटपर में वारत्र मुनि का निर्वाण हुआ, इन का मूल नाम शिवशर्मा था, वे श्रेणिक राजा के सम-कालीन थे। कथा १०५ - एक्कवंश पर्वत से मेदज्जकेवली मुक्त हुए। कथा ११८-तुंगिका गिरि पर बलदेव का स्वर्गवास हुआ। कथा १२६-उज्जयिनी के समीप सुकुमाल मुनि का स्वर्गवास हुआ, वहां उन की पत्नियों ने शोक किया वह स्थान कलकलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और कापालिकों के अधिकार में है। कथा १२७---गन्धमादन मुनि पाण्डुकपर्वतपर मुक्त हुए । कथा १३६ — कार्तिकस्वामी जब किष्किन्धपर्वतपर तप करते थे तब वहां का पानी रोग दूर करता या अत: वह तीर्थ प्रसिद्ध है । कार्तिक-

स्वामी का स्वर्गवास रोहेटकपुर में क्रोब्र राजा के उपसर्ग के कारण हुआ था। कथा १३७—काकन्दी के राजा अभयघोष मृति हो कर तपस्या करते हुए उज्जियनी के समीप आये, वहां चण्डवेगद्वारा उपसर्ग होनेपर उन्हें केवल ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति हुई। कथा १३८—तामिलन्द्री नगर के समीप विद्युच्चर मृति का निर्वाण हुआ। कथा १३९—लाट प्रदेशमें चन्द्रपुरी के समीप तोणिमत्पर्वतपर गुरुदत्त मृति घोर उपसर्ग सहन कर केवलज्ञानी हुए। कालंग प्रदेश में दिन्तपुर के समीप गजपर्वत पर गजकुमार मृति मुक्त हुए। कथा १४१—यमुना के तीरपर शूरपुर के समीप धान्य मृति मुक्त हुए। कथा १४३—वनवास प्रदेश में दिव्य-कोञ्चपुर के समीप चाणक्य मृति मुक्त हुए। कथा १५२—मौण्डिल्य-गिरिपर सुकोशल और कीर्तिधर का निर्वाण हुआ। कथा १५३—शौण्डिल्य-शौरीपुर के निकट यमुनाके तीरपर अलसन्तुमार मृति मुक्त हुए, इन का मृल नाम सुदृष्टि था।

हरिषेण और उन के कथाकोश के बारेमें विस्तृत वित्ररण डॉ.
उपाध्ये ने कथाकोश की प्रस्तावना में दिया है। इस से ज्ञात होता है कि
यह कथाकोश शिवार्यर चित भगवती आराधना के कतिपय गायाओं के
उदाहरणों के रूप में लिखा गया है। आराधना के जिन गायाओं में
उपर्युक्त क्षेत्रों का स्पष्ट निर्देश है उन्हें आगे उद्भृत किया जाता है।
आराधना का समय यद्यपि निश्चित नहीं है तथापि वह सातवीं सदी के
पहले का ग्रन्थ है इस में सन्देह नहीं।

(कथा १२६ गाथा १५३९)

भन्लुंकीए तिरत्तं खज्जंतो घोरवेदणटो वि । आराधणं पवण्णो झाणेणावंतिसुकुमालो ॥

(कथा १३६ गाथा १५४९)

रोहेडयम्मि सत्तीए हुओ कोंचेण अग्गिद्द्दो वि। तं वेदणमधियासिय पडिवण्णो उत्तमं अद्वं॥

(कथा १३९ गाथा १५५२)

हत्थिणपुरगुरुदत्तो संबित्धिथाली व दोणिमंतिम्म । डज्झंतो अधियासिय पडिवण्णो उत्तमं अहं ॥ (कया १५२ गाथा १५४०)

मोग्गिलगिरिम्मि य सुकोसलो वि सिद्धत्थद्दयभयवंतोः वग्घीप वि खज्जंतो पडिवण्णो उत्तमं अहं ।

बृहत्कथाकोश

कथा १६

पूर्वदेशे वरेन्द्रस्य विषये धनभूषिते । देवकोटपुरं रम्यं बभूव भुवि विश्रुतम् ॥ १ ॥ देवकोटपुरस्याराद् यत्प्रदेशे प्रपातिता । रत्नवृष्टिस्ततो देव्या कोटितीर्थं बभूव तत् ॥ ४५ ॥

कथा २९

रेवामध्यगते तुङ्गे नानातरुविराजिते। पर्वते भीषणे वैद्यो यूथनाथोऽभवद् हरिः ॥१९॥ कृतामरेश्वरेणेयं पूजा साधुरारीरके। तेनामरेश्वरं तीर्थं बभूव भुवि विश्रुतम्॥४८॥ कथा ४६

ततोऽनेकसमाः इत्वा नानाविधतपांसि तु । धनदः स मुनिर्विद्वानध्यासितपरीषद्यः ॥ १८६॥ दिव्यनामपुरीपार्श्वस्थितगोवर्जपर्वते । जगाम निर्वृतिं वीरो गिरीन्द्रस्थिरमानसः ॥ १८०॥

कथा ५६

स्यातां नीलमहानीली विजयार्थनगोत्तमे ।
भ्रातरी स्नेहसंपन्नी रूपयौवनशालिनी ॥ ३८९ ॥
विद्यालेदं विधायागु दायादैः पुरुविक्रमैः ।
ततो निर्धाटिती सन्तौ तेराख्यं पुरमागतौ ॥ ३९० ॥
लयनं पार्श्वदेवस्य सहस्रस्तम्मनिर्मितम् ।
ताभ्यामिदं गिरावत्र भूप कारापितं परम् ॥ ३९३ ॥
इदं लयनमुत्तुक्तं विनष्टं जलधारया ।
रक्षितुं न समर्थोऽहं मौनमादाय संस्थितः ॥ ४०६ ॥
भ्रात्ता सर्वशिलाकुट्टान् शीन्नमाहृतवानसौ ॥ ४१३ ॥
ततः स्वस्य महादेव्याः शुलुकस्य च शोभनम् ।
लयनानां त्रयं शीवं कारितं तैर्महीभुजा ॥ ४१४ ॥

लयनानां त्रयस्यापि तूर्यमङ्गलनिःस्वनैः। चकार महतीं पूजां कर्कण्डो भक्तितत्परः ॥ ४१५ ॥

कथा ८०

वारत्रोऽपि विघायाश्च प्रायश्चित्तं विश्रद्धधीः। गुरोईमवरस्यान्ते दधौ दैगम्बरं व्रतम् ॥ ६८ ॥ वराटविषये रम्ये दिशाभागे च पश्चिमे। वैराकरस्य सारस्य जनानन्दविघायिनः॥ ७०॥ विन्यानदीसमीपस्थं साल्रापणराजितम्। विहरन् स मुनिः क्वापि प्राप विन्यातटं पुरम् ॥ ७१ ॥ नानातपः प्रकर्वाणो राज्ञान्तकृतभावनः। तत्र कर्मक्षयं कृत्वा निर्वाणं गतवानसौ ॥ ७२ ॥ ऽ००० ऽ

कथा १०५

7911. 1371 मेद्जकेवली कृत्वा विहारं केवलस्य सः। पर्वते खङ्गवंशाख्ये निर्वाणमगमत् पुनः॥ ३३४॥ 🥂 🎉

कथा ११८

दीक्षामादाय जैनेन्द्रीं तुङ्गिकाख्यगिरी बलः। सल्लेखनां विधायाशु बह्मलोकं जगाम सः ॥ ५५॥

कथा १२६

अवन्तीसुकुमालोऽयं यत्र कालगतो मुनिः। कापालिकैः प्रदेशोऽसौ रक्ष्यतेऽद्यापि पुण्यभाक् ॥ २५७ ॥ तद्भार्याभिस्तरां तत्र कृते कलकले सर्ति । बभूव लोकविख्याते देवः कलकलेश्वरः॥ २६०॥

कथा १२७

गन्धमादनयोगीदाः कृत्वा नानाविधं तपः । जगाम ध्वस्तकर्मारिः सिद्धिं पाण्डुकपर्वते ॥ २८४ ॥ कथा १३६

नानातपः प्रकुर्वाणो विहरन् वसुघातले । स्वामिकार्त्तिकयोगीदाः प्राप्य किष्किन्धपर्वतम् ॥ १९॥ तत्साधुमलपानीयं जातं सर्वोषधं परम्। स्नात्वा तन्मुनिसन्नीरे लोको ब्याघिविवर्जितः॥ २१ ॥ ततः प्रभृति तत्तीर्थं दक्षिणापथसंभवम्। प्तं बभूव भव्यानां महाव्याधिविनाशनम् ॥ २२ ॥

IGNCA RAR ACC ROISE

कदाचित् स मुनिर्धारो युगान्तनिहितेश्चणः । रोहेटकपुरं दिव्यं विवेशाशनवाञ्चया ॥ २३ ॥ प्रासादशिखरस्थेन कौञ्चाख्येन महीसुजा । निर्गेच्छन् स्वयृहात् कोपान्मुनिः शक्त्या समाहतः ॥ २५॥

कथा १३७

काकन्दीतः स संप्राप्य श्रीमदुज्जयिनीं पुरीम्। वीरासनेन संतस्थेऽभयघोषमहामुनिः॥ १०॥ सहित्वाभयघोषोऽपि चण्डवेगोपसर्गकम्। केवळज्ञानमुत्पाच प्रययौ मोक्षमक्षयम्॥ १२॥

कथा १३८

तामिलन्द्रीपुरस्यास्य समीपे परिधेरयम् । तस्थौ पश्चिमदिग्मागे नक्तं प्रतिमया मुनिः॥ ७१ ॥ नानादंशोपसर्गे तं सहित्वा मेहनिश्चलः। विद्युचरः समाधानान्निर्वाणमगमद् द्रुतम्॥ ७३॥

कथा १३९

लाटदेशाभिधे देशे चाहलोकधनान्विते ।
पूर्वोत्तरिद्शाभागे तोणिमद्भृधरस्य च ॥ ४५ ॥
आसीच्चन्द्रपुरी रम्या सितप्रासादसंकुला ।
बहुलोकसमाकीणी धनधान्यसमन्विता ॥ ४६ ॥
श्रुत्वा लोकवचो राजा गुरुदत्ताभिधो हषा ।
स्वसैन्यसमुदायेन तोणिमत्पर्वतं ययौ ॥ ६२ ॥
गुरुदत्तः स पुत्राय श्रीदत्ताय श्रियं पराम् ।
दत्त्वामितमुनेः पार्श्वे तपो जैनमशिश्रियत् ॥ ९१ ॥
अध्यास्य वेदनां घोरां गुरुदत्तो महामुनिः ।
संप्राप केवलक्षानं लोकालोकावलोकनम् ॥ १०६ ॥

[ गजकुमारः ]

अन्यदा विहरन् क्वापि किलक्षविषयोद्भवम् । पुरं दन्तिपुराभिष्यमाजगाम महामुनिः ॥ १५६ ॥ तत्पश्चिमदिशो भागे स मुनिर्गजपर्वते । जन्नाहातापनायोगं शुची कर्मविहानये ॥ १५७ ॥ उपसर्ग सहित्वामुं कृत्वा काळं समाधिना ॥ अन्तकृत्केवळी भूत्वा निर्वाणं गतवानसौ ॥ १७० ॥

#### कथा १४१

प्रायश्चित्तादिकं कृत्वा प्रतिक्रमणमेव च ।
विहरन् स मुनिः प्राप तदानीं शूर्पत्तनम् ॥ ४३ ॥
तत्पुरोत्तरदिग्भागे यमुनापूर्वरोधसि ।
तस्थी प्रतिमया धीरः स मुनिः कर्महानये ॥ ४४ ॥
उपसर्ग सहित्वास्य धीरो धान्यमुनिस्तदा ।
मोक्षं जगाम शुद्धात्मा निहताशेषकर्मकः ॥ ४९ ॥
मुनेर्धान्यकुमारस्य सिद्धिक्षेत्रं तदद्भुतम् ।
विद्यते पूज्यतेऽद्यापि भव्यलोक्षरनारतम् ॥ ५० ॥

#### कथा १४३

उपसर्ग सहित्वेमं सुवन्धुविहितं तदा । समाधिमरणं प्राप्य चाणक्यः सिद्धिमीयिवान् ॥ ८४ ॥ ततः पश्चिमदिग्भागे दिव्यक्रीञ्चपुरस्य सा । निषचका मुनेरस्य वन्धतेऽद्यापि साधुभिः ॥ ८५॥

#### कथा १५२

चतुर्मासोपवासस्थों मौण्डि स्यघरणीतले ।
तस्थतुस्तौ महासाधू तस्मूले घनागमे ॥ ४ ॥
आहारार्थमितस्यास्य नगरं प्रति घीमतः ।
सुकोशलमुनेस्तत्र तथा कीर्तिघरस्य च ॥ ६ ॥
सहदेवीत्ररी ज्याबी कोपारुणनिरीक्षणा ।
चलाद पिशितं पापा निर्देथं सकलं कुघा ॥ ० ॥
उपसर्गं सहित्वामुं तद् ज्याबीविहित दुतम् ।
निर्वाणं जग्मतुर्धीरौ तद्गिरौ तौ तपोधनौ ॥ ८ ॥

#### कथा १५३

नानातपः प्रकुर्वाणो मन्दर्रास्थरमानसः। वरोत्तरिद्दशाभागं प्राप शौरीपुरस्य सः॥ १८॥ अथाळसत्कुमारोऽपि स्थित्वा पश्चिमरोधसि । यमुनायाः समाधानान्निर्वाणं गतवानसै।॥ १९॥

#### ९. पद्मप्रभ

इन का यमकाष्टक पार्श्वनायस्तोत्र कई स्तोत्रसंग्रहों में प्रकाशित हुआ है। इस के प्रत्येक पद्य में रामिगिरि के पार्श्वनाय को वन्दन किया है। अन्तिम पद्य के अनुसार इसके रचियता पद्मप्रभदेव हैं। इस पद्य में तर्क आदि शाखों में प्रवीण पद्मनिन्द का भी उल्लेख है जो सम्भवतः पद्मप्रभ के गुरु हैं। यदि नियमसारटीका के कर्ता पद्मप्रभ की ही यह रचना हो तो उस का समय बारहवीं सदीमें सुनिश्चित है (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४०६) इस स्तोत्र के पहले और अन्तिम पद्य इस पकार हैं—

<mark>लक्ष्मीर्महस्तुल्यसती सती सती प्रवृद्धकालो विरतो रतोऽरतो ।</mark> जरारुजापन्महता हताऽहता पार्श्व पणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥ १ ॥

तर्के व्याकरणे च नाटकचये काव्याकुले कीशले विख्यातो भुवि पद्मनन्दिमुनिपस्तत्त्वस्य कोषं निधिः। गम्भीरं यमकाष्टकं पठित यः संस्त्य सा (?) लभ्यते श्रीपद्मप्रभदेवनिर्मितमिद् स्तोत्रं जगन्मंगलम्॥९॥

# १०. मदनकीर्ति

मदनकीतिं की शासनचतुि हिशिका नामक रचना कोई पन्द्रह वर्ष पहले अनेकान्त वर्ष ९ में और बाद में पं. दरबारी लालजी द्वारा संपादित पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई थी। इस में दिगम्बर जैन शासन के प्रभाव का गुणगान करते हुए २६ तीथों का उल्लेख किया है। इस के रचयिता मदनकी तिं पं. प्रेमीजी के कथनानुसार तेहरवीं सदी के—पं. आशाधर के समकालीन—थे (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३४६)। दो वर्ष पहले हम ने वेरावल से प्राप्त एक शिलालेख का संपादन किया जिस में शासन-चतु हिशिका का १६ वां पद्य उद्धृत है। इस लेख का समय सन ११८३ से १२०३ के बीच का है। अतः मदनकी तिं का समय पहले किया समय से कुछ दशक पहले—स्थूलतः ११८० से १२४० तक प्रतीत होता है (अनेकान्त वर्ष १६ पृ. ७३)। शासनचतु हिशिका के तीथों-

क्लेखसंबंधी पद्य आगे उद्धृत किये हैं, इन का सारांश इस प्रकार है-पद्य १ कैलाश पर्वत पर सुवर्ण वर्णके जिनबिम्ब दीपज्योति के समान सुशोभित तथा देवों द्वारा वन्दित हैं; २ पोदनपुर में बाहुबलीदेव हैं जिन के चरणनर्खों में पूजकों को अपने उतने पूर्वजन्म दिखाई देते हैं जितने उपवास वे करें; ३ श्रीपुर में पार्श्वनाथ भूमि से अधर विराजमान हैं जब कि अन्यत्र एक पत्ता भी अधर नहीं रह सकता अतः यह बडी अद्भुत बात है; ४ हुलगिरि में शंखजिन हैं, एक व्यापारी शंखों की गोणी लेकर जा रहा था उस में से एक शंख में जो प्रकट हुए वेही शंखजिन हैं; ५ धारा में नवखण्ड पार्श्वनाथ हैं, नौ निधियों ने मिल कर इस मूर्ति को एक कूप में स्थापित किया था, धरणेन्द्र की फणा से ये सुशोभित हैं; ६ बृहत्पुर में बावन हाथ ऊँचे बृहदेव हैं जिन्हें एक पाषाण से अर्ककीर्ति राजाने बनवाया था, इसे स्थान को आदिनिषिधिका कहा जाता है; ७ जैनपुर में दक्षिणगोम्मट देव हैं जिन्हें पांचसी शिल्पियों ने निर्मित किया था; ८ पूर्वदिशा में पार्श्वनाथ हैं जिन्हें सत्पुरुष ही देख सकते हैं, दुष्ट नहीं देख सकते; ९ विश्वसेन राजा के लिए वेत्रवती के दह से शान्तिनाथ प्रकट हुए जो क्षुद्र उपद्रवों को दूर करते हैं; १० उत्तर दिशा में जटाधारी दिगम्बर देव हैं जिन्हें यौग परमेश्वर कहते हैं, सांख्य कपिल कहते हैं, योगी निज कहते हैं, बौद्ध बुद्ध कहते हैं एवं ब्राह्मण विष्णु कहते हैं; ११ सम्मेदपर्वतपर सीढियों से चढकर वीस तीर्थंकरों की वन्दना करते हैं निय की मृर्तियां सौधर्म इन्द्र ने स्थापित की हैं, इन्हें भन्य ही देख सकते हैं; १२ पुष्पपुर में पुष्पदन्त प्रभु हैं जो पहले पाताल में पूजित होते थे तथा फिर पृथ्वी से ऊपर आये थे; १३ नागहद में जिनेन्द्र हैं जिन की अहत्य मूर्ति है, कुष्ठरोग को दूर करते है, इन्हें ब्राह्मण ब्रह्मा कहते है, वैष्णव विष्णु कहते हैं, शैव शिव एवं बौद्ध बुद्ध कहते हैं; १४ सम्मेदपर्वत पर अमृतवापिका है जिस में मंत्र पढकर अष्टद्रव्य-पूजा डाली जाती है; १६ पश्चिम समुद्र के तीर पर चन्द्रप्रभ प्रभु हैं जिनके स्नानजल से कुष्ठ दूर होता है; १७ छाया पार्श्वप्रभु जो सिद्धशिलातल पर विराजमान हैं तथा नागफण से शोमित हैं; १८ समुद्र में पांचसौ धनुष ऊंचे आदिजिनेश्वर हैं जिनकी छाया में समुद्र का जल भी मीठा होता है; १९ पावापुर में वीर जिन है जिन्हें तिर्यंच भी प्रणाम करते हैं; २० सौराष्ट्र में श्रेष्ठ पर्वत पर इन्द्र ने वस्नाभरणरहित आयुधरहित नेमिनाथ की मृर्ति स्थापित की है जो मानों मुक्तिका मार्ग बतला रही है; २१ चम्पा में वासुपृज्य हैं जिन की देव भी दुंदुभि बजाकर पूजा करते हैं, २७ नमँदा के जल में शान्ति-जिनेश्वर हैं जिन की जल देवताएं पूजा करती हैं; २८ अवरोधनगर में मुनिसुवत जिन हैं जो आश्रम में समुद्र से आई हुई दिव्य शिलापर स्थिर रहे जब कि ब्राह्मण द्वारा स्थापित अन्य देव नहीं रह सके, ३० विपुल पर्वतपर अर्हत् का श्रेष्ठ का बिम्ब है जो बारह योजनतक दिखाई देता है; ३२ विन्ध्य पर्वतपर देवों द्वारा पूजित कई जिनमन्दिर हैं; ३३ मेदपाट प्रदेश में नागफणी ग्राम में खेत में एक शिला मिली, उस से एक वृद्ध-महर्जिका ने स्वप्न में मिले आदेशानुसार मिल्लिजिनेश्वर की मूर्ति निर्मित की है; ३४ मालव देश में मंगलपुर में अभिनन्दन जिन हैं, म्लेन्छों द्वारा तोडा गया उन का सिर पुनः जोडने पर पूर्ववत् अभंग हो गया यह अद्भुत बात है।

# शासनचतुर्स्तिशिका

यद्दीपस्य शिखेव भाति भविनां नित्यं पुनः पर्वसु ।
भू अन्मूर्धनि वासिनामुपचितप्रीतिश्वसन्नात्मनाम् ॥
कैळाशे जिनविम्बमुत्तमधमत्सौवर्णवर्णं सुराः ।
वन्यन्तेऽय दिगम्बरं तद्मळं दिग्वाससां शासनम् ॥ १ ॥
पादाङ्गुष्ठनखप्रभासु भविनामाभान्ति पश्चाद् भवाः ।
यस्यात्मीयभवा जिनस्य पुरतः स्वस्योपवासप्रमाः ॥
अद्यापि प्रतिभाति पोदनपुरे यो वन्यवन्धः स वै ।
देवो बाहुवळी करोतु बळवद् दिग्वाससां शासनम् ॥ २ ॥
पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् ।
तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरियों देवदेवो महान् ॥
चित्रं नात्र करोति कस्य मनसो दृष्टः पुरे श्रीपुरे ।
स श्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् ॥ ३ ॥

वासं सार्थपतेः पुरा कृतवतः राङ्घान् गृहीत्वा बहुन्। सद्धर्मोद्यतचेतसो हु उगिरौ कस्यापि धन्यातमनः॥ प्रातमार्गमुपेयुषो न चिलता राङ्कस्य गोणी पदम्। यावच्छङ्खिजिनो निरावृतिरभाद् दिग्वाससां शासनम् ॥ ४ ॥ सानन्दं निधयो नवापि नवधा यं स्थापयाञ्चित्ररे। वाप्यां पुण्यवतः स कस्यांचेदहो स्वं स्वादिदेश प्रभुः॥ धारायां धरणोरगाधिपशितच्छत्रश्रिया राजते। श्रीपार्श्वो नवखण्डमण्डिततनुर्दिग्वाससां शासनम् ॥ ५ ॥ द्वापश्चाशदनूनपाणिपरमोन्मानं करैः पश्चभिः। यं चक्रे जिनमर्ककीर्तिनृपतिर्श्वाणमेकं महत्॥ तन्नाम्ना स वृहत्पुरे वरबृहद्देवाख्यया गीयते। श्रीमत्यादिनिषिद्धिकेयमवताद् दिग्वाससां शासनम्॥ ६॥ लोकैः पश्चरातीमितैरविरतं संहत्य निष्पादितम्। यत्कक्षान्तरमेकमेव महिमा सोऽन्यस्य कस्यास्तु भोः॥ यो देवैरतिपूज्यते प्रतिदिनं जैने पुरे सांप्रतम्। देवो दक्षिणगोग्मटः स जयताद् दिग्वाससां शासनम्॥ ण ॥ यं दुष्टो न हि पश्यति श्रणमपि प्रत्यश्चमेवाखिलम्। सैपूर्णावयवं मरीचिनिचयं शिष्टः पुनः पश्यति ॥ पूर्वस्यां दिशि पूर्वमेव पुरुषैः संपूज्यते संततम्। स श्रीपार्श्वीजनेश्वरो दृढयते दिग्वाससां शासनम् ॥८॥ यः पूर्व भुवनैकमण्डनमणिः श्रीविश्वसेनाद्रात्। निश्चकाम महोद्घेरिव हदात् सद्वेत्रवत्याद्भुतम्॥ श्चद्रोपद्रववर्जितोऽवनितले लोकं नरीनर्तयन् स श्रीशान्तिजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् ॥ ९ ॥ यौगा यं परमेश्वरं हि कपिलं सांख्या निजं योगिनो बौदा बुद्धमजं हरिँ द्विजवरा जल्पन्युदीच्यां दिशि। निश्चीरं वृषलाञ्छनं ऋतुतनुं देवं जटाघारिणं निर्प्रन्थं परमं तमाहुरमलं दिग्वाससां शासनम् ॥ १०॥ सोपानेषु सकष्टमिष्टसुकृतादादहा यान् वन्दति सौधर्माधिपतिप्रतिष्ठितवपुष्का ये जिना विरातिः। प्रख्याः स्वप्रमितिप्रभाभिरतुला सम्मेदपृथ्वीरुहि भव्योऽन्यस्तु न पद्यति ध्रुवमिदं दिग्वाससां शासनम् ॥ ११ ॥

पाताले परमादरेण परया भक्त्यार्चितो ब्यन्तरैः यो देवैरधिकं स तोवमगमत् कस्यापि पुंसः पुरा। भ्रभूनमध्यतलादुपर्यनुगतः श्रीपुष्पदन्तः प्रभुः श्रीमत्पुष्पपुरे विभातिनगरे दिग्वाससां शासनस् ॥ १२॥ स्रष्टेति द्विजनायकैईरिरिति ..... वैष्णवैः बौद्धेर्बुद्ध इति प्रमोद्धिवशौः शृलीति माहेश्वरैः। कुष्ठानिष्टविनारानो जनस्त्रां योऽलक्ष्यमूर्तिर्विभुः स श्रीनागह्रदेश्वरो जिनपतिर्दिग्वाससां शासनम् ॥ १३॥ यस्याः पाथसि नाम विंदातिभिदा पूजाष्ट्रधा क्षिप्यते मन्त्रोचारणबन्धुरेण युगपन्निर्द्रन्थरूपात्मनाम्। श्रीमत्तीर्थकृतां यथायथमियं संसंपनीपद्यते सम्मेदाष्ट्रतवापिकेयमवताद् दिग्वाससां शासनम्॥ १४॥ यस्य स्नानपयोऽनुलिप्तमिखलं कुष्टं दनीध्वस्यते सौवर्णस्तबकेशनि।मितिमव क्षेमंकरं विप्रहम्। रा श्वद्भक्तिविधायिनां गुभतमं चन्द्रप्रभः स प्रभुः तीरे पश्चिमसागरस्य जयताद् दिग्वाससां शासनम् ॥ १६॥ शुद्धे सिद्धशिलातले सुविमले पञ्चामृतस्नापिते कर्पूरागुरुकुङ्कुमादिकुछुमैरभ्यार्चिते सुन्दरैः। <u>फुल्लत्कारफणापतिस्फुटफटफटारत्नावलीमासुरः</u> छायापार्श्वविभुः स भाति जयताद् दिग्वाससां शासनम् ॥ १७॥ क्षाराम्भोघिपयः सुघाद्रव इव प्रत्यक्षमास्वाद्यते .....रसकृत् यच्छायया संभरत्। पूर्त पूततमः स पञ्चरातकोदण्डप्रमाणः प्रभुः श्रीमानादिजिनेश्वरो स्थिरयते दिग्वाससां शासनम् ॥ १८॥ तिर्यञ्जोऽपि नमन्ति यं निजगिरा गायन्ति भक्त्याराया दृष्टे यस्य पद्द्वये द्याभदशो गच्छन्ति नो दुर्गतिम्। देवेन्द्रार्चितपादपङ्कजयुगः पावापुरे पापहा श्रीमद्वीरिजनः स रक्षतु सदा दिग्वाससां शासनम् ॥ १९॥ सौराष्ट्रे यदुवंशभूषणमणेः श्रीनेमिनाथस्य या मूर्तिर्मुक्तिपथोपदेशनपरा शान्तायुधापोहनात्। च क्रेराभरणैविना गिरिवरे देवेन्द्रसंस्थापिता चित्तभ्रान्तिमपाकरोतु जगतो दिग्वाससां शासनम् ॥ २०॥

यस्याद्यापि सुदुन्दुाभिस्वरमलं पूजां सुराः कुर्वते भव्यप्रेरितपुष्पगन्धनिचयोऽध्यारोहति क्ष्मातले। नित्यं नृतनपूजयार्चिततनुः श्रीवासुपूज्योऽवमात् चम्पायां परमेश्वरः सुखकरो दिग्वाससां शासनम् ॥ २१ ॥ श्रीदेवीप्रमुखाभिरचितपदाम्भोजः पुरापि क्वचित् कल्याणेऽत्र निवेशितः पुनरतो नो चालितुं शक्यते। यः पूज्यो जलदेवताभिरतुलः सन्नर्मदापाथिस श्रीशान्तिविमलं स रक्षतु सदा दिग्वाससां शासनम्॥ २०॥ पूर्व याश्रममाजगाम सरितां नाथास्तु दिव्या शिला तस्यां देवगणान् द्विजस्य द्घतस्तस्थौ जिनेशःस्थिरम्। कोपाद विप्रजनावरोधनगरे देवैः प्रपूज्याम्बरे द्धे यो मुनिसुत्रतः स जयताद् दिग्वाससां शासनम् ॥ २८ ॥ सिक्ते सत्सरितोऽम्बुभिः शिखरिणः संपूज्य देशे वरे सानन्दं विपुलस्य शुद्धहृद्यैरित्येव भव्यैः स्थितैः। निर्यन्थं परमहीतो यदमलं विग्वं दरीहरूयते यावद् द्वाद्शयोजनानि तदिदं दिग्वाससां शासनम् ॥ ३०॥ यस्मिन् भूरिविधातुरेकमनसो भक्ति नरस्याधुना तत्कालं जगतां त्रयेऽपि विदिता जैनेन्द्रवि म्वालयाः। प्रत्यक्षा इव भान्ति निर्मलहशो देवेश्वराभ्यार्चिताः विनध्ये भूरुहि भासुरेऽतिमहिते दिग्वाससां शासनम् ॥ ३२ ॥ आस्ते संवित मेदपाटविषये त्रामो गुणत्रामभूः नाम्ना नागफणीति तत्र कृषता छन्धा शिला केनचित्। स्वप्नं वृद्धमहार्जिकामिह द्दौ स्वाकारिनमापणे स श्रीमहिजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् ॥ ३३ ॥ श्रीमन्मालवदेशमंगलपु रिलेच्छैः प्रतापागतैः भग्ना मूर्तिरथोऽभियोजितशिराः संपूर्णतामाययौ। यस्योपद्रवनाशिनः कलियुगेऽनेकप्रभावैर्युतः स श्रीमानभिनन्दनः स्थिरयते दिग्वाससां शासनम् ॥ ३४ 💵 इति हि मद्न शीर्तिश्चिन्तयश्चात्मचित्ते विगलति सति रात्रेस्तुर्यभागार्घभागे। कपटशतविलासान् दुष्ट्वागन्धकारान् जयित विहरमाणः साधुराजीवबन्धुः ॥ ३५ ॥

# ११. निर्वाणकाण्ड

यह प्राकृत रचना निर्वाणभक्ति के रूप में दशभक्ति पाठ में सम्म-लित की जाती है। किन्तु कियाकलाप के पहले टीकाकार प्रभाचन्द्र ने इस की व्याख्या नहीं की है तथा दूसरे टीकाकार आशाधर ने प्रारंभ की पांच गाथाएं ही दी हैं। इस से प्रतीत होता है कि यह रचना प्रभाचन्द्र और आशाधर के मध्यवर्ती समय में - बारहवीं या तेरहवीं सदी में किसी लेखक द्वारा संकलित हुई थी तथा आशाधर के समय तक निर्वाणभक्ति के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। इस के लेखक के बारे में कोई जान-कारी प्राप्त नहीं है। इस के दो भाग हैं - पहले १९ पद्यों को निर्वाण-काण्ड तथा बाद के ८ पद्यों को अतिरायक्षेत्रकाण्ड कहा जाता है। ये आठ पद्य कुछ प्रतियों में नहीं मिलते तथा हिंदी अनुवादक पं. भगवतीदास ने इन का अनुवाद नहीं किया है अतः कुछ विद्वान इन्हें मौलिक नहीं मानते। किन्त आगे जिन लेखकों के उद्धरण दिये जा रहे हैं उन में से अधिकांश ने समान रूप से इन दोनों भागों का अनुवाद किया है। अतः हमारे विचार से ये दोनों एकही लेखकद्वारा संकलित हुए हैं। निर्वाणकाण्ड के बारे में विस्तृत विवेचन पं.नाथूराम प्रेमी ने 'जैन साहित्य और इतिहास ' में ' हमारे तीर्थक्षेत्र ' शीर्षक लेख में दिया है। इस कृति में उल्लिखित तीर्थों का विवरण इस तरह है। १ अष्टापद - ऋषभदेव का मुक्तिस्थान, नागकुमार, व्याल, महाव्याल आदि का मुक्तिस्थान (गा.१ व १५); २ चंपा - वासुपूज्य का मुक्तिस्थान (गा. १); ३ उज्जंत - नेमिनाथ, प्रबुम्न, शंबुकुमार, अनिरुद्ध तथा ७२ कोटि सातसौ मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. १ व ५), ४ पावा – महावीर का निर्वाणस्थान (गा. १); ५ सम्मेद गिरि - बीस तीर्थं करों का मुक्तिस्थान (गा. २): ६ गजपंथ - सात बलभद्र और आठ कोटि यादव राजाओं का मुक्ति-स्थान (गा. ३); ७ तारापुर - वरदत्त, वरांग, सागरदत्त तथा ३।। कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. ४); ८ पावागिरि - राम के दो पुत्रों तथा बाट के पांच कोटि राजाओं का मुक्तिस्थान (गा. ६); ९ शत्रुंजय

- पाण्डु के तीन पुत्र तथा इविड के आठ कोटि राजाओं का मुक्तिस्थान (गा. ७); १० तंगीगिरि – राम, इनुमान, सुप्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील तथा ९९ कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. ८); ११ सवणगिरि - नंग, अनंग तथा २।। कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. ९): १२ रेवातीर – दशमुख राजा के पुत्रों तथा २।। कोटि मुनियोंका मुक्तिस्थान (गा. १०); १३ सिद्धवरकुट - रेवा नदी के पश्चिमतीरपर दो चक्रवर्ती तथा दस कामदेवों का एवं ३।। कोटि मुनियों का मुक्तिस्यान (गा. ११); १४ चूलिगिरि – वडवानी नगर के दक्षिण में इन्द्रजित और कुम्भकर्ण का मुक्तिस्थान (गा. १२); १५ पावागिरि - चलना नदीके तीरपर सुवर्णभद्र आदि चार मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. १३): १६ डोणगिरि - फलहोडी ग्राम के पश्चिम में गुरुदत्त आदि मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. १४); १७ मेहिगिरि - अचलपुर के ईशान्य में ३।। कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. १६); १८ कुंथुगिरि - वंशस्थल के पश्चिम में कुलभूषण, देशभूषण का मुक्तिस्थान (गा. १७); १९ कोटिशिला - कलिंग देशमें यशोधर राजा के पुत्रों; पांचसौ मुनियों तथा एक कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. १८), २० रिस्सिदगिरि -पार्श्वनाथ के समवसरण में वरदत्त आदि पांच मुनियों का मुक्तिस्थान (गा. १९); २१ नागद्रह - पार्श्वनाथ (गा. १); २२ मंगलपुर - अभिनन्दन (गा. १); २३ आशारम्य - मुनिष्ठवत (गा. १); २४ पोदनपुर - बाहुबली (गा. २); २५ हस्तिनापुर -शान्तिनाथ, कुंयुनाथ व अरनाथ ( गा. २ ); २६ वाराणसी – सुपार्श्वनाय व पार्श्वनाथ ( गा. २ ); २७ मथुरा - महात्रीर ( गा. ३ ); २८ अहि-छत्र - पार्श्वनाय (गा. ३); २९ जम्बूवन - जम्बूस्वामी का मुक्तिस्यान (गा. ३); ३० अर्गलदेव (गा. ५); ३१ णिवडकुंडली (गा. ५); ३२ सिरपुर - पार्श्वनाथ (गा. ५); ३३ होलगिरि - शंखदेव (गा.५); ३४ गोमटदेव - पांचसौ धनुष ऊंचे, देवों द्वारा पुष्पवृष्टि से पूजित (गा. ६)।

आगे निर्वाणकाण्ड का मूलपाठ दिया जा रहा है जो अब प्रचितत है । इस में विद्वानों द्वारा सुन्नाया गया परिवर्तन है – गा. ४ में तार-

वरणयरे के स्थान पर तारउरणियडे होना चाहिए। अलग अलग प्रतियों में गायाओं का क्रम अलग अलग मिलता है। गा. ९ में आधुनिक प्रतियों में सवणागिरि के स्थान में सुवण्णगिरि पाठ मिलता है। गा. १७ में वंसत्यलवरणियडे के स्थान में वंसत्यलिम णयरे पाठ भी मिलता है। कुछ प्रतियों में १३ और १४ क्रमांक की गाथाएं नहीं पाई जातीं। अतिशयक्षेत्रकाण्ड में गा. ५ में सिरपुरि के स्थान पर सिवपुरि पाठभी मिलता है। कुछ प्रतियों में दो गाथाएं अधिक मिलती हैं—

विंझाचलिम रण्णे मेघणादो इंद्रजियसहियं। मेघवरणामितत्थं णिव्वाणगया णमो तेसिं॥ रेवातडिमम तीरे संभवनाथस्स केवलुष्पत्ती। आहुद्वयकोडीओ निव्वाणगया णमो तेसिं॥

इन के अनुसार मेघवर तीर्थ में जो विन्ध्य पर्वत के अरण्य में हैं — इन्द्रजित और मेघनाद मुक्त हुए तथा रेवा नदी के तीर पर सम्भव-नाय को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ एवं ३।। कोटि मुनि मुक्त हुए।

#### निर्वाण काण्ड

अहावयिम्म उसहो चंपाए वासुपुज्जजिणणाहो।
उज्जंते णेमिजिणो पावाए णिव्वुरो महावीरो॥१॥
वीसं तु जिणवरिंदा अमरासुरवंदिदा धुदिकलेसा।
सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं॥२॥
सत्तेव य बलभदा जदुवणरिंदाण अहकोडीओ।
गजपंथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं॥३॥
वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे।
आहुउयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं॥४॥
णेमिसामी पज्जुण्णो संबुकुमारो तहेव अणिरुद्धो।
बाहत्तरि कोडीओ उज्जंते सत्तस्या सिद्धा॥५॥
रामसुआ बेण्णि जणा लाडणरिंदाण पंचकोडीओ।
पावागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं॥६॥
पंडुसुआ तिण्जिजणा द्विडणरिंदाण अहकोडीओ।
सनुंजयगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं॥७॥

राम हणू सुग्गीवो गवय गवक्लो य णीलमहणीला। णवणवदीकोडीओ तुंगीगिरिणिव्वुदे वंदे ॥ ८॥ णंगाणंगकुमारा कोडीपंचद्रमुणिवरासिहया। सवणागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥९॥ दह्महरायस्स सुआ कोडीपंचद्धमुणिवरे सहिया। रेवाउहयतङ्गो णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १०॥ रेवाणईए तीरे पच्छिमभायस्मि सिद्धवरकडे। दो चकी दह कप्पे आहुद्वयकोडि णिव्युदे बंदे ॥ ११॥ वडवाणीवरणयरे दिक्खणभायिम चूळिगिरिसिहरे। इंदजिय कुंभकण्णो णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १२॥ पावागिरिवरसिहरे सुवण्णभद्दाइमुणिवरा चउरो। चळणाणईतडम्गे णिव्याणगया णमो तेसि ॥ १३॥ फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे। गुरुदत्ताइमुणिदा णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १४ ॥ णायकुमारमुणिदो वालि महावालि चेव अज्झेया। अद्वावयगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १५॥ अञ्चलपुरवरणयरे ईसाणभाए मेढगिरिसिहरे। आहुहुयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १६॥ वंसत्थलवरणियडे पिठलमभायम्मि कुंथुगिरिसिहरे। कुळदेसभूसणमुणी णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १०॥ जसहररायस्स सुआ पंचसयाइं कॉलगदेसम्मि । कोडिसिला कोडिमुणी णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १८॥ पासस्स समवसरणे सहिया वरदत्तमुणिवरा पंच। रिस्सिदे गिरिसिहरे णिञ्चाणगया णमो तेसि ॥ १९॥

(अतिशयक्षेत्रकाण्ड)

पासं तह अहिणंदण णायद्द मंगलाउरे वंदे । अस्सारंमे पट्टीण मुणिसुच्चओ तहेव वंदामि ॥ १ बाहुबली तह वंदमि पोयणपुर हित्थणाउरे वंदे । संती कुंश्च व अरहो वाणारसिए सुपास पासं च ॥ २॥ महुराए अहिछत्ते वीरं पासं तहेव वंदामि । जंबुमुणिदो वंदे णिव्बुइपत्तो वि जंबुवणगहणे ॥ ३॥ पंचकल्लाणठाण विजाणिवि संजाद मच्चलोयिमा ।
मणवयणकायसुद्धी सन्वे सिरसा णमंसामि ॥४॥
अग्गलदेवं वंदमि वरणयरे णिवडकुंडली वंदे ।
पासं सिरपुरि वंदमि होलागिरिसंखदेवं पि ॥५॥
गोमटदेवं वंदमि पंचसयं घणुहदेहुउचतं ।
देवा कुणंति वुटी केसरकुसुमाण तस्स उवरिमि ॥६॥
णिव्वाणठाण जाणि वि अइसयठाणाणि अइसये सिहया ।
संजाद मिच्चलोए सन्वे सिरसा णमंसामि ॥७॥
जो जण पढद तियालं णिव्वुद्दकंडं पि भावसुद्धीए।
भुंजदि णरसुरसुक्वं पच्छा सो लहद णिव्वाणं॥ ८॥

# १२. उद्यकीर्ति

उदयकीर्ति की अपभंश रचना तीर्थवन्दना हमारे संग्रहसे आगे दी जाती है। इस में १८ पद्य हैं तथा निम्नलिखित क्षेत्रों का उल्लेख है -१ कैलास-ऋषभदेव; २ चंपानगर – वासुपूज्य; ३ उज्जन्त – नेमिनाय, प्रवुम्न, अनिरुद्ध तथा अन्य ७२ कोटि सातसौ मुनियों का मुक्तिस्थान: श्र पावापुर — वर्धमान; ५ संमेदगिरि — बीस तीर्थंकर; ६ नागद्रह — प्पर्श्वस्वयंभूदेव; ७ आशारम्य – मुनिसुन्नत; ८ मालव शांतिनाय – जो विश्वसेन राजा द्वारा निकाले गये थे; ९ मंगलपुर - अभिनन्दन; १० पोदनपुर - बाहुबली; ११ हस्तिनापुर - शांति, वुंथु व अर; १२ वाणारसी - पार्श्वनाथ; १३ पावा - लवण, अंकुरा तथा पांच कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान; १४ शत्रुंजय – पांडव तथा आठ कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान; १५ तारापुर – वरांग मुनि तथा ३।। कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान; १६ वडवाणी - रावण के पुत्र इन्द्रजित मुनि; १७ आगल-देव - करकंड राजाद्वारा निर्मित; १८ सिरपुर - अंतरिक्ष पार्श्वनाय; १९ होत्लागिरि – शंखजिनेन्द्र, जिन्हें विज्जण राजा नही तोड सका था; २० त्रिपुरी - त्रिलोकतिलकः २१ तुंगीगिरि - बलभद्र तथा ९९ कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान; २२ गजपथ - बलदेव तथा आठ कोटि मुनियों

का मुक्तिस्थान; २३ रैवानदी के तट — रावण के पुत्र तथा पांच कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान; २४ कर्णाट के वाडवजिनेन्द्र; २५ गोमटदेव; २६ माणिकदेव; २७ तिलकपुर — पश्चिम समुद्र के तीर पर चन्द्रप्रम ।

उदयकीर्ति की इस रचना की कुछ पंक्तियां पं. परमानन्दजी की प्रति से पं. दरबारीलालजी ने शासनचतुिक्किशका के संस्करण में उद्धृत की हैं। िकन्तु इन दोनों महानुभावों ने उदयकीर्ति के समय के बारे में कोई अनुमान नहीं किया है। उन्होंने विज्ञण राजा का उल्लेख किया है जिस का समय सन ११५६—११६८ तक निश्चित हैं (िद स्ट्रगल फॉर एम्पायर पृ. १८०—८१)। अतः वे बारहवीं सदी के बाद के हैं। उन के समय की उत्तरमर्यादा निश्चित करने का कोई साधन हमें ज्ञात नहीं हुआ। िफरभी त्रिपुरी, तिलकपुर आदि के वर्णन को देखते हुए वे चौदहवीं सदी के बाद के प्रतीत नहीं होते। उपर्युक्त विद्वानों ने इस रचना को अपभंश निर्वाणभक्ति यह नाम दिया है।

#### तीर्थवंदना

कमकमल णवेष्पणु हियइ घरेष्पणु वापसि गुरु गणहरहँ।

णिव्वाणइ ठाणइ अइसयठाणइ पयडमि भत्तिय जिणवरहँ॥ १॥

कइलासिसहरि सिरिरिसहणाडु। जो सिद्धउ पयडमि धम्मलाहु॥
पुणु चंपणयरि जिणवासुपुज्जु। णिव्वाणपत्त छंडेवि रज्जु॥ २॥
उज्जंतमहागिरि सिद्धिपत्तु। सिरिणेमिणाहु जादव पवित्तु॥
अण्णु वि पुणु सामि पञ्जुण णवेवि। अणुरुद्धइ सिहयर णमिव तेवि॥३
अण्णु वि पुणु सत्त सयाई तित्थु। बाहत्तरि कोडिय सिद्ध जेत्थु॥
पावापुरि वंद्उं बहुमाण। जिणि महियलि पयडिउ विमलणाण ॥ ४॥
संमेदमहागिरि सिद्ध जे वि। हुउँ वंदुउँ वीस जिणंद ते वि॥
अवरे वि तित्थ महियलि पसिद्ध। हुउँ वंदुउँ ते अइसयसमिद्ध॥ ५॥
णायद्दि पास सयंभु देउ। हुउँ वंदुउँ जसु गुण णितथ छेउ॥
जो उ देउ पतिद्विय आसरिमा। मुणिसुव्वय वंदुउँ अंतरिमा॥ ६॥
मालवइ संति वंदुउँ पवितु विससेणराय कहिउ णिरुत्तु॥
मंगलउरि वंदुउँ जिग पयास। अहिणदणु अइसयगुणणिवास॥ ।।

बाहुबलि देउ पोयणपुरिमा। हउँ वंदउँ सुमिरिसु जिम्म जिम्म ॥ हृत्थिणपुरि वंद्उँ संति कुंथु । अरु तिण्णि वंद्उँ पयडेवि तित्थु ॥ ८॥ वाणारिस पास सर्यभु सत्थु। वंदिम परिहरि विहुमेय गेथु॥ पावइ लवणंकुस रामसुवा। पंचेव कोडि जिं सिद्ध हुवा॥ ९॥ सतुंज सिहरि अट्टेवि कोडि । पंडव सहु वंदउँ हत्थ जोडि ॥ ताराउरि वंदउँ मुणि वरंगु । आहुटु कोडि किउ सिद्धिसंगु ॥ १०॥ वडवाणी रावणतणउ पुत्त । हुउँ वंदुउँ इंदुजित मुणि पवित्त ॥ करकंडरायणिम्मियउ भेउ । हुउँ वंदुउँ आगलदेव देउ ॥ ११ ॥ अह वंदउँ सिरपुरि पासणाहु । जो अंतरिक्ख थिउ णाणलाहु ॥ होल्लागिरि संखिजिणिदु देउ। विज्ञण णरिंद् णवि लद्ध छेउ।। १२॥ इउँ वंदुउँ तिउरिहि गयणिलग्गु । तियलोयतिलउ जो सिद्धिमग्गु ॥ णवणवर कोडि बलभइ जुत्त । तुंगीगिरि वंदुउँ मुणि पवित्त ॥ १३॥ पुण अद्र कोडि बळएव सत्थ । गयवह गिरिम्मि णिव्वाणपत्त ॥ पूजु पंच कोडि रावण धुआई। रेवाण इ वंद्उँ सयंभुवाई ॥ १४॥ कण्णाडि वसइ वाडइ जिणंदु। जसु आगिल णाचइ सुरवरिंदु॥ वंदिज्जइ गोम्मटदेउ तित्थु । जसु अणुदिणु पणवइ सुरहँ सत्थु ॥ १५ 🛚 वंदिज्जइ माणिकदेउ देउ। जसु णामइँ कम्मह होइ छेउ॥ पिंड्डम समुद्द सिसंखवण्ण। तिलया उरि चंदणहु रवण्ण॥ १६॥ मइँ अइसयतित्थई पयडियाई । सिरिउदयिकत्तिमुणि वंदियाई ॥ १७ ॥ इय तित्थंकर वितथई पुण्णु पवित्तई पढइ विहाणई विमलहरे। तस्य पाउ पणासइ दुरिउ विणासइ सयलवि मंगल तासु घरे ॥ १८॥

# १३. पद्मनान्द्

मूलसंघ — बलात्कारगण के भट्टारक प्रभाचन्द्र के शिष्य भ. पद्मनन्दि अपने समय के प्रभावशाली आचार्य थे। ये सं. १३८५ से
१४५० = सन १३२९ से १३९४ तक पट्टाधीश रहे (भट्टारक
सम्प्रदाय पृ. ९५)। इन के दो स्तोत्र अनेकान्त व. ९ पृ. २५० तथा
व. ८ पृ. ४३७ पर प्रकाशित हुए हैं जिन में जीरायल्ली के पार्श्वनाथ

त्तथा रावण पार्श्वनाथ की स्तुति है। इन के अन्तिम पद्य नीचे दिये जाते हैं। पद्मनिन्द के तीन शिष्यों द्वारा दिल्ली, ईडर तथा सूरत की महारक परम्पराएं शुरू हुई थीं।

### [34]

जीरापच्छीमण्डनं पार्श्वनाथं नत्वा स्तौति भव्यभावेन भव्यः । यस्तं नूनं ढौकते नो वियोगः कान्तोद्भृतश्चाप्यनिष्टस्य योगः ॥ ९ ॥ श्रीमत्प्रभेन्दुचरणाग्बुजयुग्मभृङ्गश्चारित्रनिर्मछमितर्भुनिपद्मनन्दी । पार्श्वप्रभोविनयनिर्भरिचत्तवृत्तिर्भक्त्या स्तवं रचितवान् मुनि पद्मनन्दी॥

#### [ आ ]

वन्दारुत्रिद्शेन्द्रसुन्द्रियःकोटीरहीरप्रभा– भास्वत्पाद्पयोजमुज्ज्वळळसत्कैवब्यळक्ष्मीगृहम्। श्रीमद्रावणपत्तनाघिपममुं श्रीपार्श्वनाथं जिनं भक्त्या संस्तुतवाननिन्द्यचितः श्रीपद्मनन्दी मुनिः ॥ २५॥

# १४. श्रुतसागर

मूलसंघ — बलात्कारगण की सूरत शाखा के मद्दारक विद्यानिद के शिष्य श्रुतसागर ने संस्कृत में कई रचनाएं लिखी हैं। इन में से तीर रचनाओं के कुछ अंश आगे उद्धृत किये जाते हैं। पहला उद्धरण पट्यामृतटीका का है। बोधप्रामृत की २७ वीं गाथा का स्पष्टीकरण करते हुए लेखक ने तीथों की गणना की है, इस में २७ क्षेत्रों का नामोल्लेख हैं जो मूल उद्धरण में देखा जा सकता है। दूसरी रचना पार्श्वनाथस्तोत्र हैं। इस के १५ पद्यों में पार्श्वनाथ के पूर्वभवसिहत जीवनवृत्त का संकलन कर के अन्तिम पद्य में लेखक ने जीरापल्ली नगर के उत्तम महिमा से युक्त पार्श्वनाथ को वन्दन किया है। तीसरा उद्धरण पल्यविधान व्रतक्या की प्रशस्ति का है। ईहर के राजा भानु के मन्त्री मोज का उल्लेख कर लेखक ने उन के कुटुम्ब का विवरण दिया हैं — विनयदेवी उनकी पत्नी थी, कमीसंह, काल, घोषर तथा गंग ये चार पुत्र थे एवं पुत्तिका यह

कन्या थी। पुत्त लिका ने विधिपूर्वक पल्यविधानव्रत कर के संघसहितः गजपंथ एवं तुंगीगिरि की यात्रा की थी। उसी के बाद मल्लिभूषणः गुरुकी आज्ञा से लेखक ने प्रस्तुत कथा की रचना की थी।

विद्यानिन्द एवं मिल्लिभूषण के समयानुसार श्रुतसागर का समय भी सन १४५० से १५३० तक निर्धारित होता है (भद्दारक सम्प्रदाय ए. १९५–१९७)। तत्त्रार्थसूत्रवृत्ति, यशस्तिलकचिन्द्रका, महाभिषेक-टीका, तत्त्वत्रयप्रकाशिका, श्रुतस्कन्धपूजा, औदार्यचिन्तामणि प्राकृत-व्याकरण, सहस्रनामटीका, षट्प्राभृतटीका एवं कई व्रतक्ष्याओं की आपने रचना की थी। पं. परमानन्द शास्त्रीने एक लेख में इन का विवरण प्रस्तुत किया है (अनेकान्त वर्ष ९ किरण १२)।

#### बोधप्राभृतटीका (गाथा २७)

ऊर्जयन्त-रात्रुंजय-लाटदेशपावागिरि- आभीरदेशतुंगीगिरि-नासि-क्यनगरसमीपवार्त-गजध्वजगजपन्थ-सिद्धकूट-तारापुर-कैलासाष्टापद-चम्पापुरी-पावापुरी-वाराणसीनगरक्षेत्र-हस्तिनागपत्तन- सम्मेदपर्वत -सह्याचल-मेट्टगिरि-वैभारगिरि-रूप्यगिरि-सुवर्णगिरि-रत्नगिरि - शौर्य-पुर-चूलाचल -नर्मदातट-द्रोणीगिरि- कुन्धुगिरि - कोटिकशिलागिरि -जम्बूकवन-चलनानदीतट-तीर्थकरपञ्चकस्याणकस्थानानि ।

पार्श्वनाथ स्तोत्र (अनेकान्त वर्ष १२ पृ. २४०)
त्रैलोक्ये स शिरोविभूषणमणे सम्मेदमुक्ते विभो
जीरापिल्लिपुरम्ब्ह्षष्टमिन् मौकुन्दसेवानिधे।
श्रीमत्पार्श्वजिनेन्द्रचन्द्रचलनालग्नस्य दासस्य मे
नाम्नैव श्रुतसागरस्य शिवकृद् भूया भवोच्छित्तये॥ १५॥

पल्यविधान कथाप्रशस्ति

श्रीभानुभूपतिभुजासिजलप्रवाह-निर्मग्रशत्रुकुलजातततप्रभावः। सद्बुध्यहुंबृह(हुंबड ?)कुले बृहतीलढुर्गे श्रीभोजराज इति मन्त्रिवरो बभूव॥ ४४॥ भार्यास्य सा विनयदेव्यभिधा सुघोप-सोद्वारवाक् कमलकान्तमुखी सखीव। लक्ष्म्याः प्रभोजिंनवरस्य पदाब्जभृङ्गी साध्वी पतिवतरगुणा मणिवनमहार्थ्या॥ ४५॥ सास्त भूरिगुणरत्नविभूषिताङ्गं श्रीकर्मसिंहमिति पुत्रमन्करत्नम्। कालं च रात्रुकुलकालमन्तपुण्यं श्रीघोषरं घनतराघगिरीन्द्रवज्रम् ॥ ४६॥ गङ्गाजलप्रविलोच्यमनोनिकेतं त्यं च वर्यतरमङ्गजमत्र गङ्गम्। जाता पुरस्तद्वु पुत्तिका स्वसैषां वक्त्रेषु सज्जिनवरस्य सरस्वतीव ॥ ४७ ॥ सम्यक्तवदाढर्यकलिता किल रेवतीव सीतेव शीलसलिलोशितभूरिभूमिः। राजीमतीव सुभगा गुणरत्नराशिः वेला सरस्वति इवाञ्चति पुत्तलीह ॥ ४८ ॥ यात्रां चकार गजपन्थगिरी ससङ्घा ह्येतत् तपो विद्धती सुद्दवता सा। सच्छान्तिकं गणसमर्चनमर्हदीश-नित्यार्चनं सकलसङ्घसद्तदानम् ॥ ४९ ॥ तुङ्गीगिरौ च बलभद्रमुनेः पदाब्ज-भृङ्गी तथैव सुकृतं यतिभिश्चकार। श्रीमल्लिभूषणगुरुप्रवरोपदेशात् शास्त्रं व्यघाय यदिदं कृतिनां इदिष्टम् ॥ ५० ॥ (अनेकान्त वर्ष ९ किरण १२)

# १५. सिंहनन्दि

मूलसंघ — बलात्कारगण के भशारक सिंहनन्दि श्रुतसागर के समकालीन सहयोगी थे। अतः उन का समय पन्द्रहवीं सदी का उत्तरार्ध सुनिश्चित है (भशारक सम्प्रदाय पृ. १९६)। इन की गुजराती रचना माणिकस्वामी विनती हमारे हस्तलिखित संग्रह से आगे दी जाती है। इस में १४ पद्य हैं तथा इस की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं — पद्य १ माणिकस्वामी तेलंग देश के कुलपाक पुर में हैं, २ भरत राजा हारा इन्द्रनील रन की मुद्रिका के रूप में आदिजिनेंद्र की जो मुर्ति बनाई

गई वही माणिकस्वामी हैं, ३ बाद में यह मूर्ति इन्द्रमुवन में रही, ४ लंका में राजा रावण के यहां मन्दोदरी ने इस की पूजा की, ५ दु: षमा काल में यह मूर्ति समुद्र में मग्न रही जहां धरणेन्द्र ने उस की पूजा की, ६-७ शासनदेवी की आज्ञा से शंकरराय ने इस मूर्ति को प्राप्त कर कुल-पाक में उत्तम मन्दिर बनवाया, ८ माणिकस्वामी जटामुकुट से धुशोभित हैं, ९-१० यहां आनेवाले संघ स्वामी को नित्य नये वेश पहनाते हैं, ११ तरह तरह के फूर्लों से बने मुकुट पहनाते हैं, १२ मंदिर में खियां माणिकस्वामी के सुंदर नाम के गीत गाती हैं।

टिप्पण — मूलसंघ के भ. शुभचन्द्र के एक शिष्य भ. सिंहनन्दि ने सं. १६६७ में पंचनमस्कारदीपक नामक ग्रंथ लिखा था (जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह भा. १ पृ. २४) ये सिंहनन्दि उपर्युक्त सिंहनन्दि से कोई एक सदी बाद के हैं। प्रस्तुत गीत के कर्ता ने अपने गुरु का नाम नही दिया है। अतः यह कहना कठिन है कि यह इन दोनों में किस सिंहनन्दि की रचना है।

#### माणिकस्वामी विनति

तेलंग देश मझारि कुलपाकपुर जाणियए।

महिमा मेरु समान माणिकस्वामी वलाणियए॥१॥

आदि अनादि जिणंद भरतेश्वर करि मुद्रिकाए।

ईद्रनील माणिकसार तेहतणी मूरत जाणियए॥२॥

देहरासार तिठामि काल घणा प्रभु पृजियए।

ईद्रभुवन अभिराम पछे स्वामी तिहाँ रह्याए॥३॥

लंकानयरि मझारि जिहाँ रावण राजियोए।

तस घरणी सुविचार मंदोदरी प्रभु पृजियोर॥४॥

जाण्यो दुसम काल स्वामी सायर संचन्याए।

परमेश्वर पद्आल घरणेंद्रे प्रभु पृजियोर॥५॥

सासनदेवी प्रमाण संकरराय जाणियोए।

कालत्रय कुलपाक पुण्यप्रभावि आवियाए॥६॥

उत्तम तोरण प्रासाद संकरराये करावियाए।

अभु बैठा तिणि ठाम महिमा पडयो वजावियोर॥७॥

धन धन माणिकस्वामी कुळपाकपुर जाणियोप ।
जटामुकुट सिरि सार भाळ तिळक रिव चांद लोप ॥ ८ ॥
नाभि लिंगाकार जिनवर जगमाहि गुणिनलोप ।
महिमा मेरु समान संघ आवी सदा घणोप ॥ ९ ॥
पिहरे नवनवा वेस पाय पूजी जिनवर तणोप ।
चंदन केशर घोळ सुवर्ण सीप भिर करीप ॥ १० ॥
जाइ जुइ मचकुंद चंपकमाळा चउसिए ।
मुगट भरे सुविचार एणि पिर प्रभु पूजियाप ॥ ११ ॥
गावे गीत रसाळ जिनमंदिर सवि सुंदरिए ।
धनधन माणिक स्वामी नाम तुम्हारो सोहामणोप ॥ १२ ॥
घन धन तीरथ ठाम दीजे रंग वधा मणोप ।
जे प्जे जगदीस ते सदा संपदा सुख ळहिए ॥ १३ ॥
पूरे मनोरथ जिम सार कर जोडि गुरु सिंहनंदि भणिए ।
तेहिन पुण्य अपार भणे भणावि भाव धरिए ॥ १४ ॥

#### १६. अभयचन्द्र

मूलसंघ — बलात्कारगण के महारक अभयचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य थे। इन का ज्ञात समय सन १४९२ है ( भहारक सम्प्रदाय पू-२००)। हमारे हस्तलिखित संप्रह से आगे उद्धृत किया हुआ मांगी-तुंगी गीत सम्भवतः इन्ही की रचना है। गीत गुजराती में है तथा इस में ४४ पद्य हैं। इस का सारांश इस प्रकार है — पद्य ३ सोरठ देश की द्वारिका नगरी में नारायण ( श्रीकृष्ण ) और बलभद्र राज्य कर रहे थे ४ एकबार दोनों ने गिरनार पर्वत पर श्रीनेमिनाथ के दर्शन किये तथा ५-६ द्वारका का अन्त कैसे होगा यह प्रश्न पूछा ७-८ भगवान ने उत्तर दिया कि बारा वर्ष बाद अग्न से द्वारका नष्ट होगी, कृष्ण और बलभद्र वन में जायेंगे तब जरतकुमार के बाण से कृष्ण की मृत्यु होगी ९-१० दोनों भाई द्वारका लौटे, यथासमय द्वारका में अग्निप्रलय हुआ, ११ कृष्ण ने कोलाहल सुना, बलभद्र ने समुद्र के पानी से आग बुझाने का प्रयत्न

किया लेकिन तब पानी भी तेल जैसा हो गया १२-१५ मातापिता को द्वारका के बाहर लाना भी संभव नहीं हुआ, सब वैभव छोडकर कृष्ण और बलभद्र निकले तथा १६-१७ पैदल चलते हुए वन में गये १८-१९ कृष्ण को बहुत प्यास लगी इस लिये बलभद्र पानी लाने गये २०-२१ तभी सोते हुए कृष्ण को वनचर जीव समझ कर जरतकमार ने बाण मारा जिस से कृष्ण की मृत्यु हुई २२-२६ कृष्ण को अचेत देख कर बलभद्र शोकाकुल हुए और उन्हें मनाने लगे २७-२९ मोह से ज्याप्त बलभद्र ने कृष्ण का शरीर ले कर छह महीने भ्रमण किया, तब देवों ने उन्हें समझाया ३०-३१ मैं कुंआरी मुमि पर कृष्ण का दाह संस्कार करूंगा यह सोच कर बलभद्र दुर्गम जंगल में मांगीतुंगी पर चढे तथा वहां दाह किया ३२-३५ कृष्ण ने सतय रहते धर्मचिन्तन नही किया यह सोच कर बलभद विरक्त हुए और मुनिधर्म स्वीकार कर ध्यान साधना करने लगे ३६-४२ एकबार जैतपुर में पारणा के लिये वे गये तब ब्रियां उन के धुन्दर रूप को देख मोहित हुईँ, एक ब्रीने पानी भरते हुए घडे के स्थान पर अपने बालक को ही फांस लगाया, यह देख कर दुखी हो बलभद्र पर्वत पर लौटे तथा अनशन कर पांचवें स्वर्ग में उत्पन्न हुए, अगले चतुर्थ काल में वे तीर्थंकर होंगे ४३-४४ इसी तुंगीपर्वत पर रामचंद्र, हनुमान आदि ९९ कोटि मुनि मुक्त हुए थे।

## मांगीतुंगी गीत

श्रीपितनुत जिन वांदीइ रे भजीइ ते भारती मायि रे। श्रीबलभद्र मुनि गुण गाइसुँ रेनितु तुंगीगिरकेरो राय रे॥ १॥ मांगी तुंगी जैनि मेटसुँरे रुयडा श्रीबलभद्र स्वामी रे। नामी ते नवनिधि पामीइ रे नवाणूँ कोडि सिद्धा ठामि रे॥ २॥ सोरठ देस माँहि सोभता रे भजता ते द्वारिका मँझारि रे। नारायण बलभद्र बेडली रे पालि ते राज उतंग रे॥ ३॥ पकवार दोए बंधव चालीया रे मेटवा ते श्रीगिरनारि रे। समोसरणि जैईने पुछीयु रे तिहां वांद्या श्रीनेमिजिणंद रे॥ ४॥ धर्म उपदेस सुधो सांभलूँ रे पाम्या ते परमानंद रे। बलदेवि हाथ जोडि करीरे पूछ्या श्रीनेमिकुमार रे॥ ५॥

त्रिहुखंडकेरो काहान राजियो रे भोगवि राज महंतरे। देवतानी वासी रुडी द्वारिका रे तेइन होसि कहि अंतरे ॥ ६॥ दिव्य वाणी जिण बोलीया रे घणी म करसो आस रे। बार्यम वरिस अग्नि लागसि रे द्वारिका ते होसि विणास रे ॥ ७॥ निकलसु तम्हे दोए जणारे सांचरस्यो वनमझारि रे। जरतकुमार बाण मेहलसि रे मरसि ते देव मोरारि रे ॥ ८॥ काले माथे कृष्ण उठीया रे मंदिरि पुहुता दोइ चंग रे। कीघा कर्म नहि छुटीए रे रांक नि राय बलवंत रे॥ ९॥ अवधि पृहती बार वरसिनीरे उठी अगनिनी झाल रे। हालकालोल तव नीपनो रे सहुनो आव्यो अंतकाल रे ॥ १०॥ काहानि कोलाहल सांबल रे उठ्या बंधव बलदेवरे। समुद्र नयरमाँहि वालियों रे पाणी थयुँ जसु तेल रे ॥ ११ ॥ भागी आस्या नवि मासियुँ रे कहि काढी इवसुदेव रे। रथ आणीनि वैसाडीया रे सांचरी न सकी तेणे खेव रे॥ १२॥ आकासवाणी इम बोळीया रे भोळा हुवा बळदेव रे। तम्हे दोए टाली को नहि नीसरे रे इम बोल्या श्रीनेमि जिणंद रे॥ १३ इस्ती घोडा एथ मेहलिया रे मेहल्या ते सव परिवार रे। एकला दोए बंधव चालीया रे मेहल्या ते अरथभंडार रे ॥ १४ ॥ बापनि मायि तिहाँ मेहल्या रे मेहली ते सघली आस रे। देवता जस पाय सेवता रे पडीय वेळाँ को नहि साथ रे ॥ १५॥ इय गय पालखीइ बिठा हिंडता रे चालता ते आपणे पाय रे। करमन खेवा नवि छटीये रे मोटा ते बलवंत राय रे ॥ १६॥ रुदन करता आघा सांचऱ्या रे पुहुता ते वन मंझारि रे। पायक परवार कोई साथि नहीं रे दैव रुठो एकवार रे ॥ १७॥ विविध कडी काहान बोली रे तृषा लागीछे अपार रे। पाणी आणीनि भाई पायजो रे वेगि मुलासो वार रे ॥ १८॥ काहान वचन कानि साँभलु रे उठघा बलभद्र देव रे। काहान इहाँ तम्ही बेसजो रे पाणी लावूँ इणि खेवरे ॥ १९॥ बल्ल उढो सुता काहानजी रे तिहाँ आव्युँ ते जरतकुमाररे। तिणि जाण्युँ वनचर जीवडो रे बाण सांधुँ तिणि वार रे ॥ २०॥

वेगी करी बाण मुकीयु रे माच्यो ते देव मोरारि रे। सहोदर पडुःसुँ चितवि रे घिग घिग ए संसार रे ॥ २१ ॥ बलभद्र जल लेइ आवीया रे बोल्या ते सुललितवाणी रे। उठो माधव पाणी वावरु रे रीस म आणु जाणि रे ॥ २२ ॥ नीर लेइ मुखि नामीयुँ रे हेठु न उतरि कंठि रे। विगे करि मुख नाहालुयुँ रे बोलो ते राय वद्कुंठ रे ॥ २३॥ भोला भाई एक बोल हो रे घणी न धरीजे रीस रे। आपण अबोळा भाई कहि नहि रे वर समोथाई दीस रे॥ २४॥ रुदन करतो दुखि पुरीयो रे सांभरि रुदु राज रे। हा हा वली किम कीजीइ रे छेह दीधो दैवि आजि रे॥ २५॥ संसार सागर दुखि पुरियो रे केहन नहि वली कोए रे। बलभद्र एकलो दुख भोगवे रे छोडो गयो सह कोए रे॥ २६॥ मोहनि करमि घणो पीडीयो रे हाथि वैसाडयो काहान देवरे। दक्षिण दिसा लेई चालीयो रे जीवो जीवो करमन खेबरे ॥ २०॥ रसोइ करू भाइ खड़ी रे मनोहर आपु रुड़ा अन्न रे। भोजन करो भाइ अम्ह भणी रे हेठु करो निज मन रे ॥ २८ ॥ दिन प्रति इय भणतो सांचरे हवा जव षट् मास रे। देवता आवीनि संबोधीया रे भागी भागी मनतणी आस रे ॥ २९ ॥ विलाप करतो पगलाँ भरेरे सांभिर रे रुडा राज रे। दहन करु महा काहाननि रे जिहाँ होइ कुँआरी भूमि रे॥ ३०॥ मांगीतंगी जह चढी करि रे जोयो ते विषमो ठाम रे। केशव लेई परजालियो े चिंतवे अणुपेहा साररे॥ ३१॥ त्रिहु खंड कैरो कान्हु राजियो रे उदय आव्यो जब कर्म रे। संबल न की घो काँड आपणो रे की घो न अवसरि धर्म रे ॥ ३२ । बिमणु वैराग वली पामीयुँरे छांडवो ते राग नि रोस रे। अभितर बाहिज छांडीयारे घऱ्यो दिगंबर वेष रे॥ ३३॥ पंच महावत उचरी रे समिति गुपति सविसाल रे। अठावीस मूलगुण उधऱ्या रे मूका मायानुँ जाल रे ॥ ३४॥ घोरवीर तप मुनि आचरे रे जोग घऱ्यो षट्मासरे। चिद्रुप ध्यान करे उजलो रे मूकी सरीरनी आस रे ॥ ३५॥

प्यकवार पारणु केरवा उतऱ्या रे आव्या जैतापुर साररे। क्रिप त्रिभुवन मोहिया रे मोते सहु पाणीहारि रे ॥ ३६॥ पाणीहारी तब चिंतवे रे एहवँ अनोपम रूप रे। यहवी वर जव पामीई रे पुज्या होइ जिनभूप रे ॥ ३०॥ मोह पामी एक संदरी रे निहाले बलिभद्र स्वामी है। बालक गले पास घालीयुँ रे जाण्युँ घडानु ठाम रे ॥ ३८॥ बलिमद्र मुनि जोइ उचरे रे विकल थइ काँइ नारि रे। इजी मुझ रूप थिर वडुँरे हिव निह आवुँ नयरमझारि रे ॥ ३९॥ अंतराय पाडी पाछ्या बल्या रे सिंह मुनि उपनुँ दुखरे। विषम परवत माहि पसिया रे जिहाँ नहि देखि कोइ मुख रे ॥ ४० वैराग खडिंग मोह मारीयो रे माऱ्यो ते दुरघर कामरे। अवसाणि अणसण भावीयुँ रे पाम्या ते देवलोकि ठाम रे॥ ४९॥ पांचिम स्वर्गि देव उपनो रे रुद्धि विरिद्धि नही पार रे। चउथे कालि इहाँ आवसे रे होसे तीर्थंकर सार रे॥ ४२॥ रामचंद्र इहाँ मोखिं गया रे पास्या ते हणुमंत वीर रे। पवंकारे मुनिवर गया रे निवाणुँ कोडि सिद्धा ठाम रे॥ ४३॥ भाविं भवियण गावज्यो रे भणी अभयचंद्र सरिरे। बलिभद्र जद्दनि जुद्दारज्यो रे पाप जाए जिम दूरि रे ॥ ४४ ॥

# १७. गुणकीर्ति

मराठी जैन साहित्य के प्राचीनतम लेखकों में गुणकीर्ति का समावेश होता है। वे मूलसंघ — बलात्कारगण के महारक भुवनकीर्ति और ब्रह्म जिनदास के शिष्य थे। इस से उन का समय सन १४७० से १५०० तक अनुमानित होता है। उन का गद्य प्रन्थ धर्मामृत शोलापुर की जीवराज जैन प्रन्थमाला द्वारा सन १९६० में प्रकाशित हुआ है। इस प्रन्थ के परिच्छेद १६७ में तीर्थक्षेत्रों को वन्दन किया गया है। निर्वाणकाण्ड तथा अतिशयक्षेत्रकाण्ड के तीर्थों के अतिरिक्त इस में उल्लिखित तीर्थ इस प्रकार हैं — कर्णाटक के वाडवदेव, कुल्लपास्य के

माणिकस्वामी, व तिलकपुर के चन्द्रनाथ। हमारे संग्रह से तुंगीगीतः नामक रचना इस परिच्छेद के साथ दी जा रही है वह भी सम्भवतः इन्ही गुणकीर्ति की रचना है। निर्वाणकाण्ड के अनुसार तुंगीगिरि का माहान्य इस में बतलाया है। धर्मामृत के परिच्छेद १५८ में लेखक ने सभी तीर्थंकरों के जन्मनगरों का भी उल्लेख किया है। पद्मपुराण, रुक्मिणीहरण, द्वादशानुप्रेक्षा तथा कुछ स्फुट गीत ये गुणकीर्ति की अन्य रचनाएं हैं।

### तीर्थवंदना

(धर्मामृत-परिच्छेद १६७)

चतुर्थ कालामध्ये अनेक सिद्धि जालि। ते सिद्धक्षेत्र सांघैन आता । कविलास पर्वति श्रीयुग।दिदेव आदिश्वरु सिद्ध जाले । ते सिद्ध-क्षेत्रासि नमस्कारु मांझा । चंपापुरी श्रीवासुपूज्य सिद्ध झाले । उज्जंत महासिद्धगिरिपंथु श्रीनेमिश्वर स्वामि पज्जण्णु अनुरुद्ध मुख्य करौनि सातसे बाहात्तर कोडि यादवराय सिद्धि पावले। त्या सिद्धासि नमस्कारु माझा पावापुर नगरि थ्री वर्धमान चोविसवा तिर्धेकरु सिद्धिस पावले। त्या सिद्धक्षेत्रासि नमस्कारु माझा। संमेद माहागिरि पर्वति वीस तीर्थकर अहुठ कोडि मुनिस्वरु सिद्धि पावले त्या सिद्धक्षेत्रासि नमस्कारु माज्ञा। नागद्रह नगरि पार्श्वनाथासि नमस्काह माझा। आसारम्य पाटणि मुनिसुत्रता देवासि नमस्कार माझा। अवंति शांतिनाथु नमस्कार माझा। पोयणापुरि नगरि श्रीवाहूविसि नमस्कारु माझा । मंगलावित नगरि अभिनंदन देवासि नमस्कारु माझा । हस्तनागपुरि श्रीशांतिनाथु कुंथुनाथु अरहाशु देवासि नमस्कारु माझा । वाणारसि नगरि श्री पार्श्वनाथ सपार्श्वनाथ देवालि नमस्कार माझा । पाषा महागढि श्रीलवांकुरा मुख्य करोनि पांच कोडि सिद्धि पावले त्या सिद्धक्षेत्रासि नमस्कार माझा। सेंबुजेगिरिववंति पांडव धर्म भिम अर्जुन मुख्य करौनि आठ कोडि मुनिस्वरु सिद्ध जाले त्या सिद्धक्षेत्रासि नमस्कारु माझा। तारांगागिरि पर्वति वरंगु मुनि मुख्य करौनि आहूठ कोडि मुनिश्वरु सिद्ध जाले त्या सिद्धश्चेत्रासि नमस्कारु माझा। वडवाणि नगरि चुलगिरि पर्वति कुंभकर्ण इंद्रजित मुख्य करौनि आऊठ कोडि मुनि सिद्ध जाले त्या सिद्धक्षेत्रासि नमस्कारु माझा। धारासिव नगरि आगलदेवासि नमस्कारु माझा। श्रीपर नगरी अतिसयवंत श्रीपार्थ्वनाथ अंतरिक्ष त्या देवासि नमस्कार

माझा। हूलागिरि पर्वति संखु देव त्या देवासि नमस्कारु माझा। वडवाणि नगरि त्रिभुवनतिलकु त्या देवासि नमस्कारु माझा । तुंगिगिरि माहापर्वति श्रीरामदेव हरुमंतु सुग्रिव गवय गवाखु निलु महानिलु बलि-भद्र आदि करौनि नव्हाणौ कोडि महामुनि सिद्धिस पावले। त्या सिद्धासि नमस्कारु माझा । नर्वदेचा तिरि रावणाचे पुत्र साडेपांच कोडि माहामुनि सिद्धिसि पावछे त्या सिद्धासि नमस्कारु माझा। कर्णाटके वाडवरेवा नमस्कारु माझा । कुरुलपाख्य माणिकस्वामिस नमस्कारु माझा । तिलक-पुरि पाटणि चंद्रप्रभदेवासि नमस्कारु माझा । शवणागिरि पर्वति आहुउ कोडि सिद्धासि नमस्कारु माझा। मेढिगिरि आहुठ कोडि मुनि सिद्धि पावले त्या सिद्धासि नमस्कारु माझा । नर्वदेचा उपकंठि सिद्धकुट पर्वति आहुठ कोडि सिद्धासि नमस्कारु माझा। वंसथल पर्वति कुलभूषण देशभूषण मुनिस्वर सिद्धि पावले त्या सिद्धासि नमस्कारु माझा गजपंथ पर्वति आठ कोडि सिद्धासि नमस्कारु माझा। फलहोडि ग्रामि बाहुउ कोडि सिद्धासि नमस्कारु माझा। तारागिरि पर्वति आऊउ कोडि सिद्धासि नमस्कारु माझा। चलणा नयतटाकि आहूठ कोडि सिद्धासि नमस्कारु माझा । अद्यापर पर्वति नागकुमारु वाल महावाल आदि अनेकां सिद्धासि नमस्कारु माझा। कर्लिगदेसि कोडिसिलेवरि कोडि सिद्धासि नमस्कारु माझा। सिद्धगिरि पर्वति अनेका सिद्धासि नमस्कारु माझा । जंबुस्वामि सिद्ध पुरवासि नमस्कारु माझा । नर्वदा उभयतिरि अनंत सिद्धासि नमस्कारु माझा । अष्ट कुरूपर्वति वंचमेर-सिखरि समस्त आर्यखंडामध्ये जे जे भूमिकेवरि सिद्ध आले त्या सिद्धासि नमस्कारु माझा।

तुंगीगीत

तुंगीया गिरि गढ गरुवा भाई रे अनेक सिद्धकेरा वास ।
सुक्छध्याने मन मय गळ बाघा ळाघा सिवपुरि वास ॥ १ ॥
सुणो भविकाळो सुणो भविकाळो रे सुणो सिद्धांतकेरी वाणी ।
नव्हाणो कोडि मुनि सिद्धळे भाई रे पावळे मुगतिवरराणी ॥ २ ॥
श्रीराम हणवंत नळ नीळ जांवुवंत गव गवाखी महाराजे ।
सुश्रीव महायोगी सिवपुरी वैसळे अनहत घ्वनि तिहां वाजे ॥ ३ ॥
कमखंडणखेत्र बुझो रे ळोइया अहीनिसी करो तम्हे-जात्र ।
जन्म जरा मरन सर्व कम तुटे अवर न जांतु तम्ह बात ॥ ४ ॥
बळिभद्र महामुनि स्वर्गरिद्ध पावळे अवर मुनिका नही पार ।
सकळ तीर्थकेरा तिळक तुंगेम्वर गुणकीर्ति म्हणे भवतार ॥ ५ ॥

## १८. मेघराज

इन की गुजराती तीर्थवंदना हमारे हस्तलिखित संग्रह से आगे दी जाती है। इस के पहले १८ पद्यों में निर्वाणकाण्ड का अनुवाद है तथा शेष चार पद्यों में श्रीपुरपार्श्वनाथ, बेलगुल के गोमटस्वामी; तेरपुर के वर्धमान, पोयनापुर के बाहुबली, समुद्र के आदिनाथ, लक्ष्मीस्वर के शांखजिनेंद्र, हस्तिनापुर के शांतिनाथ, कुंधुनाथ, तिलकपुर के चंद्रनाथ, नागद्रह के पार्श्वनाथ, डभोई के पार्श्वनाथ, व जीराउल के (पार्श्वनाथ) इन ११ तीर्थों का वंदन है। रचना में लेखक ने अपना परिचय नही दिया है। किन्तु हमारे अनुमान से ये वही मेघराज हैं जिन का गुजराती शांतिनाथ पुराण एवं मराठी जसोधररास प्राप्त है। जसोधररास की प्रस्तावना में प्रो. अक्कोळे ने इन के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। वे बहा जिनदास के शिष्य बहा शान्तिदास के शिष्य थे। अतः उन का समय सोलहवीं सदी का प्रारम्भ निश्चित होता है। मराठी में इनका लिखा हुआ पार्श्वनाथभवान्तर भी प्राप्त है।

### तीर्थवंदना

भरत क्षेत्र मझार सिद्धक्षेत्र कहु सोहजलाए।

पह अवसर्पिण काल आर्यखंड माहि निर्मलाए॥१॥

कहलास आदिजिनंद वासपुज्ज चंपापुरीए।

सिद्ध वीर जिनंद नगर कहु पावापुरीए॥२॥

सातसे बहोत्तर कोडि गिरनारे मुनिवर सिद्ध गयाए।

तिह्या स्वामी नेमि जिनंद तीर्थंकर मुक्ति गयाए॥३॥

पञ्जुन्न संबुकुमार गजकुमार मुनि आदि करीए।

गिरनारि गिरि वर सार मुक्ति गया स्वामी ध्यान धरीए॥४॥

विल जिनवर जे वीस सिद्ध हवा स्वामी संमेदिगरीए।

सुरनर करे तिहा जात्र पूज रचे बडभाव धरीए॥४॥

पावागिरि पांच कोडि लहु अंकुस सिद्धि गयाए।

तारापुर वरदत्त आदि अउठ कोडि मुनि गयाए॥६॥

सेसुंजे गिरि आठ कोडि पांडुपुत्र तिन जानिजोए।

सिद्ध हवा मुनिराज जिनसासनि वस्नानिजोए॥७॥

बलदेव सात सहित जादवपति सुत मुनि कहीए। गजपंथ गिरिवर सार मुनिवर स्वामी सिद्ध ह्वाए ॥ ८॥ राम सुग्रीव सहित कोडि नव्याण जानिजोए। स्वर्गे गया बलदेव तंगीए सिद्ध वखानियोए ॥९॥ नंगानंग कुमार सहित कोडि साढे पंच कहीए। सिवणागिरि वर सार मुनिवर स्वामी मुक्ति छहीए ॥ १० ॥ रावणपुत्रसहित पंच कोडि अर्घ जानिजोए। रेवा उभय तडाग सिद्ध हवा स्वामी महितलीए ॥ ११॥ कुंथलगिरिवर सार देसभूषण कूलभूषणए। उपसर्ग टाले राम सिद्ध हवा जगमंडणए॥ १२॥ कोडिशिला मृनिकोडि जसहरनंदन पंचसतए। किंगदेसे हवा सिद्ध सुरनर नित चरने नमीए ॥ १३॥ विल मुनि सिद्ध बहुत वरदत्त रंग आदि करीए। रीसंदिगिरिवर जाण तेहु वांदु भाव धरीए ॥ १४॥ वडवानि नगर सुतीर्थ पश्चिम चुलगिरि जानिजोए। कुंभकर्ण इंद्रजित सिद्ध हवा ते वखाणिजोए ॥ १५॥ विल ते सुमि मझारि त्रिभुवन तिलक छे जिणप्रतिए। चोथा कालनि होए तीन काल वंदामियए॥ १६॥ मेंढागिरि मुनि सिद्ध अउठ कोडि मुक्ति गयाए। वाल मुनि महाव्याल अछेद अमेद स्वामि कह्याए॥ १०॥ नागकुमार प्रमुख अष्टापद मुक्ति गयाए। भव्य जीव करे जात्र सुरनर मिन ते भावियाए ॥ १८॥ श्रीपुर पारिश्वनाथ गोमटस्वामी बेलगुलेए। तेरपुरे बड्डमाण पोयनापुरे वंदु बाहुबलिए ॥ १९ ॥ समुद्रमाहे आदिनाथ संखजिनद्र लक्ष्मीस्वरेए। तेह वांद्र भावसहित शांति कुंथ हथिनापुरेए ॥ २०॥ तिलकपुरे चंद्रनाथ नागेंद्र श्रीपासजिनए। वडभोइ कोटमा पास जिराउल जिन वांद्सुए ॥ २१ ॥ विल जिहां जिहां हुवा सिद्ध जल थल आकास गृह गहीए 🕫 तेहु वांदु तिनकाळ मेघराज कहे भाव घरीए॥ २२॥

# १९. सुमतिसागर

मूलसंघ - बलात्कार गण की सूरत शाखा के महारक अभयनन्दि के शिष्य सुमतिसागर की पांच रचनाएं ज्ञात हैं - षोडशकारण पूजा, दशलक्षण पूजा, व्रतजयमाला, जम्बूद्वीप जयमाला तथा तीर्थजयमाला। इन में से चौथी रचना के कुछ अंश तथा पांचवी रचना पूर्ण रूप से आगे दी जाती हैं। जम्बूदीप जयमाला में उल्लिखित तीर्थ इस प्रकार हैं - १ अष्टापद २ संमेदगिरि ३ चंपापुरी ४ पावापुरी ५ बावनगज ६ समुद्रजिन ७ त्रिमुवनतिलक महावीर ८ गजपंथ ९ तुंगी १० शत्रुंजय ११ विंध्याचल १२ अमीझरो पार्श्वनाय, शीतलनाय, चन्द्रप्रभ तया आदिनाथ १३ मगसी पार्श्वनाथ १४कलिकुंड पार्श्वनाथ १५ छाया पार्श्व-नाथ १६ माणिकस्वामी १७ गोमटेश्वर १८ अंतरिक्ष (पार्श्वनाथ) १९ रांखेश्वर (पार्श्वनाय) २० चिन्तामणि (पार्श्वनाय) २१ पाली शांतिनाथ २२ गिरनार नेमिनाथ । तीर्थजयमाला में इन से अधिक निम्न तीर्थों का उल्लेख है - २३ मुक्तागिरि २४ नागपंथ २५ तारंगा -कोटिशिला २६ वांसीनयर – देशभूषण – कुलभूषण २७ रेवातीर २८ पैठन – मुनिसुन्नत २९ वेरुल ३० डोंगरपुर – जटासहित आदि-नाथ ३१ धुलेव ३२ अझारा ३३ वडाली – अमिझरो (पार्श्वनाथ) ३४ मांडव - महावीर ३५ उज्जैन - चिन्तामणि (पार्श्वनाथ), ३६ अवन्ति शांतिनाथ ३७ सारंगप्र – महावीर ३८ जांबुनेर – जटासहित आदिनाथ ३९ अलवर - रावणपार्श्वनाथ ४० गोपाचल - बावनगज।

सुमितसागर अभयननिंद के शिष्य थे। अभयनिंद के गुरु अभयचन्द्र का ज्ञात समय सन १४९२ है तथा अभयनिंद के बाद के पद्दाधीश रत्नकीर्ति सन १६०६ में विद्यमान थे। अतः सुमितसागर का समय उन के गुरु के समयानुसार सोलहवीं सदी के मध्य में निश्चित होता है [भद्दारक सम्प्रदाय पृ. २००]।

## जंबूद्वीप जयमाला

अष्टापद संमेद्गिरि चंपापुरि पावापुरि महामुनि जिन कहिया। केवलज्ञान सुचंद्रप्रकाशे जे लहिया ॥ ३०॥ बावनगज वरसमुद्रजिन त्रिभुवनितलक सुवीर महामुनि. ॥ ३८॥ गजपंथ तुंगि सेतुंजाए विध्याचलगिरि सार महामुनि ।। ३९॥ पास अमीझर शीतलए चंद्रनाथ आदिनाथ महामुनि. ॥ ४०॥ मगिस पास कलिकुंड जिन छाया जिन सुपास महामुनि ॥ ४१ ॥ मानिकस्वामी गोमटए अंतरिक्ष संखेस महामूनि ॥ ४२॥ चिंतामिन श्रीसांतिजिन पालि नेमि गिरनारी महामुनि ॥ ४३॥ उर्घलोक विल वांदिसुए चैत्यालय असंख्य महामुनि.॥ ४४॥ सोल स्वर्ग नव ग्रैवेकए पूज्यो नवसो विमान महामुनि. ॥ ४५॥ पंच पंचोत्तरि पंचजिन पूजैता भवहानि महामुनि ॥ ४६॥ सिद्ध अनंतानंत कह्या मुक्तिलोक भवतार महामुनि.॥ ४७॥ पद्मनंदि देवेंद्रमुनि विद्यानंदि महंत महामुनि.॥ ४८॥ मिल्लभूषण बाल ब्रह्मचारो लक्ष्मीचंद्र यतिराय महामुनि. ॥ ४२॥ अभयचंद्र रूपवंत गुण अभयनंदि गुणघार महामुनि ॥ ५०॥ श्रीसमितिसागर देवेंद्र भागि त्रिभुवनतिलक जयमाल महामुनि ॥५१ जे नरनारि त्रिकाल भणे संपति पामे सुपुत्र महामुनि ॥ ५२ ॥ रूप सरीर निरोग छहे सुनता पुण्य अवार महामुनि ॥ ५३॥ सकलविघननो नास होए भंजे भवजंजाल महामुनिः। ( वता ) श्रीजिनगुणमाला जिनगृहमाला माला त्रिभुवनविवसर। पूजइ सुभमाला मुक्तिय माला महित सुमित सुविधिकरण॥ ५५॥

### तीर्थ जयमाला

वंदो भवियण मनवयकाया गुद्ध करी वर तीर्थ मही।
ते भवभयभंजन मुनिजनरंजन गंजन कामकठोर सही॥१॥
सुसंमेदाचल पूजो संत। सुवीस जिनेश्वर मुक्ति वसंत॥
सुचंपापुरि वासुपूज्य जिनेंद। सुपावापुरि वर वीर मुनींद्र॥६॥
सुवंदो नेमिनाथ गिरिनारि। सुमुक्तागिरि पूजो संसारि॥
सुवंदो तुंगीगिरि भवतार। सुनागपंथ वंदो भवहार॥७॥
सुगजपंथ सेतुंज महाठाम। सुनामे उत्तम पासु ठाम॥
सुतारंग कोडिसिला पवित्र। सुसमरे भातम होय पवित्र॥८॥

सुवांसीनयर मनोहर चंग। सुदेशकुलभूषण मुनिरंग।। सुरेवातीरे सिद्ध अनंत । सुदेखे पाप गले अनंत ॥ ९॥ सुपैठन मुनिसुवत प्रसिद्ध । सुनामे नवनिधि होइ प्रसिद्ध ॥ सुवेहल नयर अतिसयचर्य। सुसुनता भवियण होइ अचर्य॥ १० 🗈 सुविंझाचल बावणगज देव। सुगोमट माणिकस्वामी सेव॥ सुअंतरिक्ष वंदे सुख थाय । सुसंखजिनेश्वर छायाराय ॥ ११॥ सुडोंगरपुर वर सामलो देव। सुजटा सहित आदिदेव सुसेव॥ सुधुलेवगाम कह्या जिनस्वामी । सुदेव अझारा चारुपनाम ॥ १२ ॥ सुगाम वडाळी नाम विशाळ । सुअमीझरा पूजो गुणमाळ ॥ सुचर्चो मांडव श्रीमहावीर । सुचितामणि उज्जेनी घीर ॥ १३॥ सुशांति अवंति राय सुधार । सुसारंगपुर महावीर सुसार ॥ सुजांबुनेरि वर नगर गंभीर। सुजटासहित आदिदेव सुवीर॥ १४॥ सुवंदो पालि शांति जिनराय । सुक्त्यपाद कियो नयनविराज ॥ सुअलवर रावणपास जिनेंद्र । सुवावनगज गोपाचल चंद्र ॥ १५॥ सुवंदो जलधिदेव भगवंत । सुसवापांचसे दंड सुसंत ॥ सुनंदीश्वर कुंडलिगिर सारः सुरुजिगिर व्यंतरगेह अपार ॥ १६ ॥ (घत्ता) जय परमेश्वर बोध जिनेश्वर अभयतंदि मुनिवर शरणं। जय कर्म विदारण भवभयवारण सुमितसागर तव गुणचरणं ॥२०॥

#### २०. राजमल्ल

पंडित राजमन्ल ने सं. १६३२ = सन १५७६ में जम्बूस्वामी — चरित की रचना की । वे वाष्ट्रांसंघ — माथुरगच्छ के म. हेमचन्द्र के आम्नाय के पंडित थे। लाटीसंहिता, छंदोविद्या, पंचाध्यायी तथा अध्यातम कमल मार्तण्ड ये उन की अन्य रचनाएं हैं\*। जम्बूस्वामिचरित के कुछ उद्धरण आगे दिये जाते हैं। इस प्रन्थ की रचना साधु टोडर द्वारा आग्रह करने पर हुई थी। साधु टोडर भटानिया निवासी थे और मथुरा की

राजमल्ल के विषय में माणिकचंद्र प्रथमाला में प्रकाशित लाटीसंहिता की प्रस्ता-बना में पं. मुख्तार ने विस्तृत विवरण दिया है।

यात्रा करने गये थे। वहां उन्हों ने जम्बूस्वामी, विबुचर तथा अन्य पांचसी मुनियों के जीर्ण स्तूप देखे। सं. १६३१ में टोडर ने इन स्तूपों का जीर्णोद्धार पूर्ण किया और उसी अवसर पर राजमल्ल द्वारा जम्बूस्वामी का यह चिरत लिखा गया। इस के पर्व १२ से ज्ञात होता है कि जम्बूस्वामी तथा उन के गुरु सुधर्मस्वामी इन दोनों का निर्वाण विपुलाचल पर हुआ। पर्व १२ और १३ के अनुसार जम्बूस्वामी के विद्युचर, प्रभव आदि पांचसो शिष्य मथुरा नगर के एक उद्यान में भूतप्रेतादि के उपसर्ग से दिवंगत हुए थे। इन्हीं के स्भारकों के रूप में ५१४ स्तूप स्थापित किये गये थे।

### जम्बूस्वामिचरित कथामुखवर्णन (पर्व १)

पतेषां बन्धुवर्गाणां मध्ये श्रीसाधुटोडरः। व्यावर्णितोऽपि यः पूर्व संबन्धः सूच्यतेऽघुना ॥ ७८॥ अथैकदा महापुर्या मेथुरायां कृतोद्यमः। यात्रायै सिद्धक्षेत्रस्थचैत्यानामगमत् सुखम्॥ ७९॥ तस्याः पर्यन्तभू भागे दष्ट्वा स्थानं मनोहरम्। महर्षिभिः समासीनं पृतं सिद्धास्पदोपमम्॥ ८०॥ तत्रापर्यत् स धर्मात्मा निःसहीस्थानमुत्तमम्। अन्त्यकेविलनो जम्बूस्वामिनो मध्यमादिमम्॥ ८१॥ ततो विद्युचरो नाम्ना मुनिः स्यात तद्नुग्रहात्। अतस्तस्यैव पादान्ते स्थापितः पूर्वसूरिभिः॥ ८२॥ ततः केऽपि महासत्त्वा दुःखसंसारभीरवः। संनिधानं तयोः प्राप्य पदसाम्यं समं द्धुः॥ ८३॥ ततः स्थानानि तेषां हि तयोः पार्थ्वे सुयुक्तितः। स्थापितानि यथाम्नायं प्रमाणनयकोविदैः॥ ८६॥ कचित् पञ्च कचिचाष्ट्री कचिद्दरा ततः परम्। कचिद् विंशातिरेव स्यात् स्तृपानां च यथायथम्।। ८७ ॥ तत्रापि चिरकालत्वे द्रव्याणां परिणामतः। स्तूपानां कृतकत्वाच जीर्णता स्याद्वाघिता ।। ८८ ॥ शीवं शुभदिने लग्ने मङ्गलद्रव्यपूर्वकम्। सोत्साहः स समारम्भं कृतवान् पुण्यवानिह ॥ ११६॥

ततोऽप्येकाग्रचित्तेन सावधानतयानिशम् ।

महोदारतयाशश्चन् निन्ये पूर्णानि पुण्यभाक् ॥ ११७॥
श्वातानां पञ्च चापैकं शुद्धं चाधित्रयोदश ।
स्तूपानां तत्समीपे च द्वादश द्वारिकादिकम् ॥ ११८॥
संवत्सरे गताब्दानां शतानां षोडशं क्रमात् ।
शुद्धैश्चिशद्भिरव्दैश्च साधिकं दधित स्फुटम् ॥ ११९॥
शुमे ज्येष्ठे महामासे शुक्के पक्षे महोदये ।
द्वादश्यां बुधवारे स्याद् घटीनां च नवोपिर ॥ १२०॥
परमाश्चर्यपदं पूर्वं स्थानं तीर्थसमप्रभम् ।
श्वश्चं रुकमिगरेः साक्षात् कृष्टं लक्षमिवोच्छितम् ॥ १२१॥
पूजया च यथाशिक स्रिमन्त्रैः प्रतिष्ठितम् ।
चतुर्विधमहासंधं समाह्यात्र धीमता ॥ १२२॥

#### पर्व १२

तपोमासे सिते पक्षे सप्तम्यां च दिने शुमे।
निर्वाणं प्राप सौधमें विपुळाचळमस्तकात् ॥ ११० ॥
तत्रैवाहनि यामार्थव्यवधानवति प्रभोः।
उत्पन्नं केवळज्ञानं जम्बूस्वामिमुनेस्तदा ॥ ११२ ॥
विजहर्ष ततो भूमी थ्रितो गन्धकुटीं जिनः।
मगधादिमहादेशमथुरादिपुरीस्तथा ॥ ११९ ॥
ततो जगाम निर्वाणं केव श्री विपुळाचळात्।
कर्माष्टकविनिर्मुक्तः शाश्वतानन्तसौख्यभाक् ॥ १२१ ॥
अथ विश्वचरो नाम्ना पर्धटिबह सन्मुनिः।
एकादशाङ्गवद्यायामधीती विद्यत् तपः॥ १२५ ॥
अथान्येद्यः स निःसंगो मुनिपञ्चशत्रैतः।
मथुरायां महोद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुदा ॥ १२६ ॥

पर्व १३

व्यतीते चोपसर्गेऽथ मुनिर्विद्युचरो महान् । द्यम्ने द्योम्नि यथादित्यस्तेजःपुरुज इवायुतत् ॥ १६४ ॥ प्रातःकालेऽथ संजाते प्रान्त्यसक्लेखनाविधौ । चतुर्विधाराधनां कृत्वागमत् सर्वार्थसिद्धिके ॥ १६५ ॥ द्यातानां प्रस्वसंख्याकाः प्रभवादिमुनीश्वराः । अन्ते सक्लेखनां कृत्वा दिवं जग्मुपंथायथम् ॥ १६९ ॥

#### २१. ज्ञानसागर

काष्टासंघ—नंदीतटगच्छ के भद्यारक श्रीभूषण के शिष्य ज्ञानसागर नै गुजराती में कई रचनाएं लिखी हैं। इनमें से एक — सर्वतीर्थवंदना — इमारे इस्तलिखितसंग्रह से आगे दी जाती है। इस में १०१ छप्पय हैं— यह इस संग्रह की सब से बड़ी रचना है। इस का विषयपरिचय संक्षेत्र में इस तरह है—

पद्य १-३ सम्मेदशिखर — वीस तीर्यंकर तथा असंख्य मुनियों का मुक्तिस्थान; पद्य ४ चंपापुर—वंग देश में वासुरूज्य जिन के पांच कल्याण-कों का स्थान, पचंड मानस्तंभ से भूषित; पद्य ५ पात्रापुर — मगव देश में महाबीर जिन का निर्वाण स्थान, तालात में जिनमंदिर; पद्य ६ विरुला-चल — महावीर जिनके शिष्य गौतम गणधर द्वारा श्रेणिक राजा को उपदेश दिये जाने का स्थान; पद्य ७ राजगृह — पांच शिखरों से युक्त विरुलाचल के समीप, मगध देशमें, वर्धनान जिनके सनत्रसरण का स्थान;

पद्य ८ पाडलिपुर—मगबदेश में सुदर्शन सेठ का मुक्तिस्थान; पद्य १८-१० उज्जयंत — सोरठदेश में जुनागढ के पास, नेमिनाथ जिन का दीक्षा, केवलज्ञान व निर्वाण का स्थान; पद्य ११ शत्रुं नय — पाली राणानगर के पास, आठ कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान, वृत्रमदेश बाईस बार यहां आये थे, ललित सरोगर तथा अक्षयत्रट दर्शनीय स्थान हैं; पद्य १२ व १२ न तुंगी पर्वत—बलिभद्र का स्वर्गवास स्थान; पद्य १३ गजपंय पर्वत—आठ कोटि मुनि तथा यादव राजाओं का मुनि रस्थान; पद्य १४ मुक्तागिरि —मंदिरों की दो पंक्तियां हैं, धर्मशालाएं हैं, मध्यमें जलप्रवाह है, यहां यात्रा के लिए पांच रात तक ठहरते हैं;

पद्य १५ कैलास पर्वत-वृषमदेव का निर्वाणस्थान; पद्य १६ आबू गढ-विशाल मंदिर तथा अनेक जिनम्तियां सुंरर हैं; पद्य १७ व ६३ तारंगागढ-ऊँचे मंदिर हैं; कोटिशिला है, साढेतीन कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान; पद्य, १८ सहेणाचल-मालव देश में, साढेतीन कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान, शांतिनाथ की ऊंची प्रतिमा है; पद्य १९ व ६५ पावागढ -गुर्जर देशमें, सुंदर मंदिर हैं; पद्य २० वाणारसी-काशी देश में, गंगा के किनारे पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ के मंदिर हैं; पद्य २१ प्रयाग-गंगा और यमुना के मध्य में, वृषभदेव का दीक्षास्थान, प्रसिद्ध वटवृक्ष है; पच २० मथुरा-यमुना के किनारे, गोवर्धनपर्वत के पास, जंबूवन में जंबूस्वामी के पांचसी शिष्यों का स्वर्गवासस्थान; पद्य २३ गोपाचल-बावनगज प्रतिमा है; पद्य २४ मगसी-मालव देश में, पार्श्वनाथ मंदिर है; पद्य २५ पालीगढ-चंदेरी नगर के पास, शांतिनाथ मंदिर है; पद २६ माणिक-स्वामी -तिलंगदेश में, भरतराज द्वारा पाच रत्न से निर्मित प्रतिमा है; पद्य २७ श्रीपुर-दक्षिण देश में, अंतरिक्ष पार्श्वनाय का मंदिर; पद्य २८ खंडेवो-पार्श्वनाथमंदिर: पद्य २९ सेलग्राम-कमठ पार्श्वनाथमंदिर, दक्षिण-देशमें; पद्य ३० आम्रपुरी-दक्षिण देशमें, चिंतामणि जिनमंदिर; पद्य ३१ पैठण-दक्षिण देशमें, शालिबाहन राजा का नगर, रामचंद्र राजा द्वारा स्थापित मुनिसुव्रतजिनमंदिर, गौतमगंगा (गोदावरी) के किनारे; पद्य ३२ एछ्र-दक्षिण देश में एयल राजा का नगर, पर्वत में खुदाई कर गुहाएं बनाईँ जो इन्द्रराज को पसन्द आईँ, कार्तिक शु० १५ को पार्श्वनाथ की यात्रा होती है; पद्य ३३ अवधापुर-राय गुणधर द्वारा निर्मित सहस्रकूट जिनमंदिर: पद्य ३४ तेरनपुर-वर्धमान जिनका समवसरण आया था, उन का मंदिर है:

पद्य ३५ धारासिन-पर्वत की गुफा में आगल देव हैं; पद्य ३६ कुंथुगिरि-वांसि नगर के समीप, कुल भूषण व देश भूषण का मुक्तिस्थान, पद्य ३७ तवनिधि-पार्श्वनाथ का मंदिर हैं; पद्य ३८ व ५५ लक्ष्मीश्वर - कर्णाटक देश में, शंकेश्वर पार्श्वनाथ का मंदिर, राजदरवार में विवाद में प्रकट हुई प्रतिमा है; पद्य ३९-४० गोमटदेव-बेड गुल नगर के समीप, चामुंडरायने सात दिन उपवास कर बाण छोड़ा तब प्रतिमा प्रकट हुई थी; पद्य ४१ हुंबस-पार्श्वनाथमंदिर, निगुंड वृक्ष के नीचे पद्मावती देवी हैं; पद्य ४२ व ४४ गिरसोपा-रानी भैरवदेवी का राज्य है, पार्श्वनाथ के तीन भूमिमंदिर हैं, चारमंजिला चतुर्मुख मंदिर दोसो खंभों से सुशोभित है; पद्य ४३ व ४७, ४९ व ५३ कारकल-तुलराज देश में, नेमिनाथ का

मंदिर, चार रत्नत्रय प्रतिमाओं से युक्त चतुर्भुख मंदिर, द्वारपाल तथा यक्ष यक्षिण्यादि से मुशोभित है, मेरसवेरडु राजाद्वारा स्थापित दशधनुष ऊंची लघुगोमटेश्वर मूर्ति है, पद्य ४५ बेदरी-चंद्रप्रभमंदिर, पार्श्वनायमंदिर, स्फटिक, रत्न तथा सोने की मृर्तियां हैं; पद्य ४८ वरांग-तालाव में मंदिर है, चांदी, सोने तथा रत्न की मूर्तियां हैं; पद्य ५० भटकल-समुद्रतीर पर है, कई मंदिर हैं; पद्य ५१ बारकुल-सोलहमंदिर हैं, चौबीसी, यक्ष लांछनादि से सुशोभित है; पद ५२ हाडोली-चंद्रगिरि समीप है, चौवीस जिनमूर्तियां हैं; पद्य ५४ एनूर-पांडुराय जैन राजा हैं, नवधनुष अंची गोमटदेवमूर्ति है, आठ मंदिर हैं; पद्य ५६ हलयबेड - स्फटिक के चार कंभों से युक्त मंदिर है; पद्य ५७ मोरुम-चंद्रनाथमंदिर; पद्य ५८ मलय-खेड-मंदिर में जयधवल, महाधवल शास्त्र पढे जाते हैं: पद ५९ महुखेड-श्रीपालनृप द्वारा पुजित शांतिनाथ का मंदिर; पद्य ६० उखलद-पूर्णानदी के तीर पर नेमिनाथमंदिर, प्रतिमा के अंगूठे में पारस पत्थर है; पद ६१ गिरनार-कई प्रकार के मंदिर, सहसावन, लक्खावन, राणी राजुल की गुंफा, अंबादेवी की टोंक, सात टोंक हैं, भीम कुंड, ज्ञानकुंड दर्शनीय हैं; पद्य ६२ डभोई - लाट देश में लोडणपार्श्वनाथ का मंदिर, प्राकार से युक्त, मानसरोवर दर्शनीय है; पद्य ६४ चूलिगिरि – वडवाणी नगर के पास, कुंभकर्ण व इंद्रजित का मुक्तिस्थान; पद्य ६६ दिलोद - रायदेश में, नवखंड पार्श्वनाथ का मंदिर; पद्य ६७ व ८३ धुलेव - वृषभदेव का मंदिर; पद्य ६८ वडाली - अमीझरो पार्श्वनाथ का मंदिर, जिन की मूर्ति से पूजा के बाद अमृत झरता है; पद्य ६९ मधुकर नगर - भूमिगृह में पार्श्वनाथ की प्रतिमा है; पद ७० संखेसर - पार्श्वनाथ मंदिर; पद ७१ सूर्यपुर - चंद्रप्रभ मंदिर, गुर्जर देश में; पद्य ७२ व ९० वडगाम- गै।तम गणधर का मुक्तिस्थान; पद्य ७३ व ७९ चंदवाड – यमुना के तीरपर, चंद्रप्रभ का मंदिर, बहुत मूर्तियां हैं; पद्य ७४ कारंजा-चंद्रप्रभ का मंदिर; पद्य ७५ क्षत्रियकुंड - वर्धमान जिन का जन्मस्थान, उन का मंदिर हैं; पद्य ७६ दत्तारो - पार्श्वनाथ मंदिर; पद्य ७७ गया - अकलंकदेव ने बौद्धों को जीत कर संभवनाथ, नेमिनाथ, सुपार्श्वनाथ के मंदिर बनवाये थे; पद्य ७८ जिहांगिरपुर - गंगानदी के मध्य में पर्वत पर जिन मंदिर

कीर्तिमल्ल द्वारा निर्मित है; पद्य ८० सुरिपुर - नेमिनाथ का जन्मस्थान; पद ८१ अयोध्या - कोशल देश में, नाभिराज, वृषभदेव, भरत राजा, सगर चक्रवर्ती, दशरथ, राम, लक्ष्मण आदि का राज्यस्थान, प्रचंड जिन मंदिर हैं; पद्य ८२ उज्जैन – मालत देश में पार्श्वनाथ मंदिर, सिद्धसेन आचार्य ने यह मूर्ति प्रकट करा कर विक्रम राजा को धर्मनिष्ठ बनाया था; पद्य ८४ ऊन - निमां देश में, शिखरबद्ध मंदिर हैं; पद्य ८५ इंगरपुर - बागड देश में, अनेक मूर्तियों से सुशोभित मंदिर, तथा मानसरोवर है: पद्य ८६ सागपत्तन-बागड देश में, आदिनाथ मंदिर; पद्य ८७ आंतरी-बागड देश में, दो बडे मंदिर हैं; पद्य ८८ गुरवाडी - बागड देश में, बडा मंदिर है; पद्य ८९ कणझरो-बागड देश में, बावन प्रतिमाओं से शोभित मंदिर है; पद ९१ गिरनार-श्रीकृष्ण के छोटे भाई गजकुमार उम्र उपसर्ग सहन कर मुक्त हुए थे; पद्य ९३ राजगृह-धनदत्त नामक श्रीमान श्रावक महावीर जिन के पास दीक्षा लेकर मुक्त हुआ था; पद्य ९४ सिंहपुर-कावेरी के तीर पर, नेमिनाथ मंदिर; पद्य ९५ हस्तिनापुर-चक्रवर्ती तीर्थंकर शांतिनाथ का जन्मस्थान; पद्य ९५ व ९६ रामटेक— शांतिनाथ मंदिर; पद्य ९७ खंभायत-गुज्जर देश में, विमलनाथ मंदिर, भटटपुरा जाति के लोग हैं; पद ९८ अंकलेश्वर-गुज्जर देश में, चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर; पद्य ९९ नलोडु-गुज्जर देश में, जिनमंदिर, पद्मावती की महिमा है; पद्य १०० एरंडवेल-नेमिनाथ मंदिर; पद्य १०१ कारंजा-वराड देश में, चंद्रप्रम मंदिर, भूमिगृह में रत्नत्रय मूर्ति हैं।

जैसा कि ऊपर कहा है-ज्ञानसागर के गुरु भदारक श्रीभूषण थे। तदनुसार उन का समय सन १५७८ से १६२० तक निश्चित होता है (भदारक संप्रदाय पृ. २९५)। उन्होंने गुजराती में इक्कीस व्रतकथाएं, कई स्पुट रचनाएं तथा संस्कृत में छह पूजापाठ लिखे हैं। उन की अक्षर बावनी यह रचना बधेरवाल संघपति बापू के लिये लिखी गई थी जो कारंजा के निवासी थे। प्रस्तुत तीर्थवंदना का अन्तिम पद्य भी कारंजा के ही विषय में है। वैसे ज्ञानसागर तथा उन के गुरु का मुख्य प्रभावक्षेत्र गुजरात में सोजित्रा नगर के पास था।

### सर्वतीर्थवंदना

समोदाचल शुंग वीस जिनवर शिव पाया। संख्यारहित मुनीश मोश्च तिस थान सिधाया॥ यात्रा जेह करंत तास पातक सवि जाये। मनवांछित फलपुर सद्य सुखसंपति थाये॥ सारद अथवा सुरगुरु जो तस गुणवर्णन करे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति जन्मजन्म पातक हरे॥ १॥ देखत पाप पलाय सकल संकट भय भंजत। अप्सरसहित सुरंद्र अर्चत जन मन रंजत॥ विद्याधर सुर कोटि भावसहित नित आवत। जयजयकार करंत भावना बहुविध भावत॥ स्तवन करंत दीसके नृत्य करत मंगल रटत। सम्मेदाचल वंदिये भव भव सवि पातक घटत॥ २॥ थानक परमपवित्र परस्तत पाप पणासे। हरत सकल मिथ्यात सुमित सुज्ञान प्रकासे॥ धर्मध्यानकी बुद्धि सहज सदा उपजावे। जे समरत मनभाव तेह मनवांछित पावे॥ मनवच काया सुद्ध करी जे नर इह यात्रा करे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति ते नर भवसागर तरे॥ ३॥ चंपापुर सुभ थान वंग देश मझारह। वासुपूज्य जिन्दाज पंचकल्याणक सारह ॥ जिनवरधाम पवित्र अंब चंपक प्रविराजे। मानस्तंभ प्रवंड पंच शब्द घन वाजे॥ देशदेशना संघ तिहाँ भावसहित आवे मुदा। ब्रह्म ज्ञानसागर वदित इच्छित फल पावे सदा ॥ ४॥ मागध देश विशाल नयर पावापुर जाणो। जिनवर श्रीमहावीर तास निर्वाण बखाणो॥ अभिनव एक तलाव तस मध्ये जिनमंदिर। रचना रचित विचित्र सेवक जास पुरंदर॥ जिनवर श्रीमहावीर तिहाँ कर्म हणि मोक्षे गया। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति सिद्ध तणुँ पद् पामया ॥ ५॥

वंदु श्रीमहावीर सुरनरफणिपतिवंदित।
भजत सकल यतिवर्ग मोह मदमान निकंदित॥
गौतम गणधर जास श्रेणिक नृप प्रतिबोधित।
कर्मप्रकृति वनदहन पाप मिथ्यात निरोधित।।
विपुलाचलगिरिवर सरस समवसरण सुरपति कऱ्यो।
त्रिभुवन जन प्रतिबोधि करि पावापुर शिवपद वऱ्यो॥६॥

मगध देश मझार नयर राजगृह चंगह।
विपुलाचल गिरिसार शिखर तस पंच उतंगह।।
समवसरण संयुक्त वर्धमान जिन आया।
सुर नर किन्नर भूप सकल संघ मन भाया।।
विविध प्रकारे जिनवरे श्रेणिक नृप प्रतिबोधियो।
मिथ्यामत दूरे करी कर्म हणी मोक्षे गयो॥ ७॥

मगघ देश मंडान नयर पाडिलपुर थानह। शीलवंत सुविचार सेठ सुदर्शन जाणह॥ दृढकर संयम ग्रह्यो तपकिर कर्म विनाश्यो। प्रगटयो केवलज्ञान लोकालोक प्रकाश्यो॥ शूलि सिंहासन थयो जय जय जगमाँ नीपनो। ब्रह्म ज्ञानसागर वदित अखय अचल सुख ऊपनो॥८॥

सोरठ देश पवित्र उज्जयंत गिरि नामह । जूनागढने पास जगमंडन सुभ ठामह ॥ दर्शनथी सुख होय पूजत पाप विनाशे । सेवत शिवपद लहत नवनिधि निकट निवासे ॥ राजिमती राणी तजी नेमिनाथ ध्यानें रह्या । ब्रह्म क्षानसागर वद्ति कर्म हणी मोक्षे गया ॥ ९ ॥

यदुकुलभूषण नेमि जीवद्यावतमंडित । हलघरहरिकृतसेव मानमकरध्वज खंडित ॥ राजीमित परिहरित भरित संयम भर भारह । भंडित कठिण कषाय पार संसार विचारह ॥ छप्पन दिन केवल लहित जय जय घोषण जग करण । ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति नेमिनाथ असरण सरण ॥ १०॥ श्रृंजय सुविसाल नयर तिहाँ पालीताणो । अष्ट कोडि मुनि मुक्ति सिद्धसुक्षेत्र वलाणो ॥ वृषभदेव जिनराय वार बावीस पधाऱ्या । कहि उपदेश अनंत भविक जीव बहु ताऱ्या ।। लिलतसरोवर अखयवड देखत आनंद ऊपजे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति स्वर्ग मोक्ष सुख संपजे ॥ ११ ॥ तुंगी पर्वत सार सिद्ध क्षेत्र सुखदायक। श्रीवलिभद्रकुमार थया जिहाँ सुरवरनायक ॥ दर्शनथी आनंद पुजत बहु सुख पावे। सुर नर किञ्चर सकल मुनिवर मिलि गुण गावे ॥ मांगीतंगी तीथको महिमा जगमाँ विस्तरी। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति जिहाँ बलिभद्रेँ तपसा करी ॥ १२ ॥ गजपंथह गिरिराय आठ कोडि मुनि सिद्धा। यादव राय कुमार भाव करी संयम लीघा॥ तीथ गरिष्ठ पवित्र पापसंतापनिवारण। सुख संपति दातार स्वर्ग मुगति सुखकारण ॥ दर्शन देखत ततक्षणे सकळ मनचितित फले। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति समस्त कर्म दुरे टले ॥ १३॥ मुक्तागिरि माहंत सिद्धक्षेत्र अतिसंतह। चैत्यतणी दो पंक्ति पूज रचे गुणवंतह ॥ धमसाल गुणमाल मध्य जलघार वहंति। यात्रा करवा काज पंच रात्रि निवसंति विविध चैत्य देखि करी हुई घणो मन ऊपजे। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति कम कम शिवपुरि संचरे॥ १४॥ वृषभदेव जिन प्रथम नाभिरायकुळ चंद्ह। दीक्षा ग्रही पवित्र कऱ्या कर्म सवि मंदह ॥ सहस्र वर्ष पर्यंत घऱ्यो मन उज्वल ध्यानह। घाति कर्म मद् हणि पामियूँ केवल श्रान ह ॥ कैलासगिरि शिखरोपरि आदिनाथ मुगते गयो। सुरमानवगण उद्धरण अष्टापद प्रगटह भयो॥ १५ ॥ आबुगढ अभिराम काम त्रिभुवनमाँ सारे। श्रीजिनविव अनेक समस्त भव जल तारे ॥

जिनवरभवन विशाल देखत पाप पणासे । कहेताँ न छडुँ पार कर्म अनंत विनासे ॥ आवृती रचना प्रबल देखत जन मन उल्ले । ब्रह्म बानसागर बदति मुझ मन जिनचरणे वसे ॥ १६॥ तारंगो गढ सार सिद्धक्षेत्र मनुहारह। जिनवर भूवन उतंग वंदत सुख अधिकारह ॥ कोडिशिला अभिराम औठ कोडि मुनि शिवकर। पूजत सुरनरनाथ सेवत किन्नर मुनिवर॥ जे नर मन वचनें करी भावसहित यात्रा करे। ब्रह्म बानसागर वदति ते नर भवसागर तरे ॥ १७॥ मालव देश मझार सहैणाचल सुविसालह। सिद्धक्षेत्र गुणवंत पर्वत अतिगुणमालह ॥ शांतिनाथ जिनबिंब उन्नत दोषविवर्जित। पुजत प्रणमत लोक सयल पाप परितार्जित ॥ औठ कोडि निर्वाण गमित सकल कर्म दूरीकरण। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति भवभव मुझ जिनपद सरण ॥ १८ ॥ पावागढ सुपवित्र देश गुज्जर मुखमंडन । सुंदर जिनवर भुवन पापसंतापविखंडन ॥ विघन टलत सवि दूर दर्शन बहुसुखकारी। वंदत नरवर खचर दुखदारिद्र निवारी ॥ भावसहित नर जे भजत तस मन इच्छित सवि फले। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति सुखसंपति वेगे मले॥ १९॥ नयर वणारसि चंग कासिदेशमझारह। भागीरिथ उपकंठ चैत्य जिनवरनाँ सारह ॥ पास सुपास प्रसिद्ध कर्मगिरि वज्र समानह। मदन दर्प परिहरित प्रगटित केवल ज्ञानह ॥ पास सुपास जिनेंद्रनाँ चैत्य मनोहर वंदिये। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति पाप समस्त निकंदिये ॥ २०॥ गंगा यमुना मध्य नयर प्रयाग प्रसिद्धह । जिनवर वृषभ द्याल धृत संयम मन सुद्धह ॥ बट प्रयाग तल जैन योग धऱ्यो षटमासह। प्रगरवो तीर्थ प्रसिद्ध पूरत भवियण आसह ॥

प्रयागवट दीठे थके पाप सकल जन परिहरे। जहा ज्ञानसागर बद्ति प्रयाग तीर्थ बहु सुख करे । २१ ॥ मथुरा नयर विसाल गोवर्धनिविरिपासह। यमुना तट अभिराम जंबुस्वामि सुखरासह ॥ परहरिया सवि भोग योग अभ्यास सदा रत । जंबवनह मझार चोर रात पंच शिवंगत ॥ नारि च्यारि परिहरि करी जंबुदेव शिवपद लहा। ब्रह्म ज्ञानसागर बदति अनंत सुख पद पामियो ॥ २२ ॥ गोपाचल जिनथान बावनगज महिमा वर। भविक जीव आधार जन्मकोटिक पातकहर ॥ जे समरे दिनरात तास पातक सवि नारो। विघन सदा विघटंत सुख आवे सवि पासे ॥ बावनगज महिमा घणी सुरनरवर पूजा करे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति जे दीठे पातक हरे॥ २३॥ मालव देश मझार नयर मगसी सुप्रसिद्ध । महिमा मेरु समान निर्धनकँ धन दीधह ॥ मगसी पारसनाथ सकल संकट भयभंजन। मनवांछित दातार विघनकोटि मद गंजन ॥ रोग शोक भय चोर रिपु जिस नामें दूरे पले। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति मनवांछित सघरों फले ॥ २४॥ पालिगढ मनुहार नयर चंदेरी पासह। चैत्य विचित्र अनेक देखत मन उल्लासह ॥ शांतिनाथ जिनराय षोडशमो जिनचंदह। देखत पाप पलाय सेवत जास पुरंदह ॥ पालिगढ प्रतिमाँजके पूजंता पातक हरे। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति सकल सिद्धि पूरण करे ॥ २५॥ देश तिलंग मझार माणिकजिनवर वंदो। भरतेश्वरकृत विंब पृजिय पाप निकंदो ॥ पाच मणि सुप्रसिद्ध नीलवर्ण जिनकायह। पूजत पातक जाय दर्शनथेँ सुख थायह ॥ किनर तुंबर अपछरा सकल मिलि सेवा करे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति माणिकजिन पातक हरे ॥ २६ ॥

श्रीपुर नयर प्रसिद्ध देश दक्षण सुसिद्धसह। महिमावंत वसंत अंतरिक्ष जिनपासह देशदेशनाँ संघ नितनित बहुतर आवे। पूजा स्तवन करेवि मनवांछित फल पावे ॥ सकल लोक मन मानता परता पूजे जिनपति। अंतरिक्ष जिन वंदिये कहत ज्ञानसागर यति ॥ २० ॥ खंडेवो जिन पास आस मनवांछित परे। रोग शोक दारिद्र सक्ल संकट भय चूरे ॥ कामिनि पुत्रकलत्र सुख संपतिको दाता। भविकजीवदुखहरण भवसागरभयत्राता॥ अश्वसेनकुळमंडनो त्रिभुवनपतिवंदितचरण। ब्रह्म ज्ञान एवं वदित पार्श्वनाथ कल्याणकरण ॥ २८ ॥ कमठमानमदहरण करण शिवसुख जिननायक। कमठपास जगदीस मनवांछित सुखदायक ॥ दक्षण देश मझार सेळग्राम सुखकारी। अतिशय प्रगट अनंत रोग संकट मद हारी॥ मन वच काया भाव सहित त्रिभवन जन सेवा करे। ब्रह्म ज्ञानसागर कहे कमठपार्श्व दुख परिहरे॥ २९॥ आम्रपुरी जग जाण दक्षण देश मझारह। जिनवरभूवन वखाण भवियणजनसुखकारह ॥ चितामणि जगदीश चुडामणि जिनरायह। देखत पाप पलाय समरत सुख बहु थायह ॥ जिनवरप्रतिमा देखता मनोह मनोरथ सवि फले। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति जन्मानेक पातक टले ॥ ३० ॥ दक्षण देश मंडान नयर संदर पैठाणह । शालिवाहन कृतराज्य महिमा महियल जाणह ॥ मुनिसुवत जिनदेव रामचंद्र तृप थापित। पूजित इंद्र नृपंद्र सुभ जस त्रिभुवन व्यापित॥ गौतमगंगा उपतटे जिनप्रासादह वंदिये। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति दीठें पाप निकंदिये ॥ ३१ ॥ एयल राय प्रसिद्ध देश दक्षणमें जायो। प्लुर नयर वखाण महिमंडल जस पायो ॥

खरचो द्रव्य अनंत पर्वत सवि कोरायो। षटदर्शनकृतमान इंद्रराज मन भायो॥ कार्तिक सुदि पुनम दिने यात्रा श्रीजिनपासकी जे पूजत नित भावहूँ आसा पूरत तासकी ॥ ३२॥ अवधापुर जिनथान राय गुणधरणं कीनो । सहस्रकृट जिनबिंब करी जगेमें जस लीनो ॥ मिलिया लोक अनंत विवयतिष्ठा कीधो। संतोष्या सभ पात्र संघपूजा बहु दीधी ॥ पद्मावती परसादथी जयजयकार थयो घणो । ब्रह्मज्ञान कहे वंदताँ पार नही पुण्यह तगो ॥ ३३॥ तेरनपुर सुप्रसिद्ध स्वर्गपुरीसम जाणो। वर्धमान जिनदेव तास तिहाँ चैत्य वखाणो ॥ पाप हरत सुख करत अतिसय श्रीजिनकेरो। भविकलोक भय हरत दूर करत भवफरो ॥ समवसरण जिन वीरको तेर थकी पाछयो वस्यो। ब्रह्मज्ञान जग उद्धरण पावापुर सर शिव मख्यो ॥ ३४ ॥ धारासिव सुभ ठाण स्वर्गपुरीसम लहिये। आगलदेव जिनेश नामधी पातक दिखे ॥ पर्वतमध्य निवास महिमा नहि पारह। सेवत नवविधि होय पूजत सुखभंडारह ॥ आगलदेवतणी कथा सुणताँ पातक परिहरे। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति मनवां छित पूरण करे ॥ ३५॥ वाँसिनयर विशाल पास पर्वत अतिसुंदर। सिद्ध सुक्षेत्र पवत्र जिहाँ सिझ्या दो मुनिवर॥ कुलभूषण मुनिराय देशभूषण तपधारी ।। पाया मोक्ष दुआर भवियण जन भवतारी॥ जे दीठें सुख ऊपजे भवभवनाँ दुख परिहरे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति कुंथुगिरि सविधुख करे ॥ ३६॥ त्तवनिधि पास प्रसिद्ध ऋदि नवनिधिको दाता। त्रिविधताप दुखहरण भविक जीव भयत्राता॥ नित्य महोछव चंग रंग वाजित्रह वाजे। मुनिवर मंडे ध्यान वृक्ष शोभा प्रविराजे ॥

त्रिभुवननायक जिनपति रोग शोक चिंता हरण। बस ज्ञानसागर वदति नवविधि पार्श्व कल्याणकरण ॥ ३७ 🕼 लक्मीश्वर पुरनाम देश कर्णाटक सारह। शंखेश्वर जिन पास थया प्रगट भवतारह ॥ शंख निमित्त विवाद हुओ भूपति द्रवारह। प्रगटी प्रतिमा ताम थयो जन जयजयकारह ॥ जिन अतिसय देखी करी नर सम्यक्तह पामिया। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति बहु नर सुभ श्रावक थया॥ ३८॥ अमल कमल गति करण धरण सुभध्यान गुणाकर। प्रवल पाप तम हरण सरण जन भविक सुखाकर॥ जीता भरत नरद योग धृत वर्ष दिनांतर। प्रगटित केवल झान मोक्ष दायक जय जिनवर ॥ दृष्ट्र अष्ट्रभय कष्ट्र रहित मनवांछित जन सुखकरण। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति गोमट देव मुझ तव सरण ॥ ३९ 📗 नयर बेडगुल नाम राय चामंड वखाणी। सागर मध्ये देव देखन कियो पियाणो ॥ सात रात दिन सात किया उपवास नरेंद्रह। सपनो पायो ताम करो पारणो अनंदह ॥ निज मंदिर नृप आवियो यथा सुपन सनमुख गयो। बाण एक मुकत थके गोमटदेव प्रगटह थयो ॥ ४० ॥ बुंबस नयर पवित्र जिहां जिनमंदिर सुंदर। पार्श्वदेव जिनराज भिनत जिन नाग पुरंदर॥ पद्मावित प्रत्यक्ष वृक्ष निर्गुड सुखाकर। सकलरोग भयहरण तरण तारण भवसागर ॥ पद्मावित परताप घणा पूरे मनइच्छित करे। बहा शानसागर वदित पाप ताप सिव परिहरे ॥ ४१ ॥ मयर विचित्र पवित्र गिरसोपा गुणवंतह। आवक धर्म करंत मुनिवर तिहाँ अतिसंतह ॥ मैरवदेवि नाम राणी राज्य करंतह। शीलवंत वतवंत दयावंत अघहंतह ॥ पार्श्वदेव जिनराजको त्रण्य भूमिप्रासाद किय। 🚛 बान गुरु पय नमी मानव भव फल तेन लिय ॥ ४२ 🐘

चोमुख चैत्य प्रचंड चार रत्नत्रय मंडित। द्वारपाल चत्वार यक्ष यक्षणि अघलंडित ॥ दिाखर गयूँ भाकास आस जनमनकी पूरे। दरसन देखत सकल पाप सुरनरका चूरे॥ नयर कारकल मध्य इह रत्नत्रय चोमुख कह्यो। भविक लोक पूजा करी जन्मांतर पातक दह्यो ॥ ४३ ॥ जिनवर चोमुख चैत्य नयर गिरसोपा चंगह । भूमि चार उतंग खंभ रात दोउ अभंगह ॥ प्रतिमा देखत सद्य पाप सवि दूर पळायो। पूजत परमानंद स्वर्ग मुगति सुख थायो ॥ अभिनव जिनवर चैत्यगृह देखत सुखसंपति मले। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति चिंता दुख दूरें रहे ॥ ४४ ॥ नयर बेदरी नाम चंद्रप्रभ जिनदेवह। मनवचकाया सुद्ध सुरनर करे तस सेवह।। चैत्य तणुँ मंडाण देखि मन हर्ष बढावे।। पयड़ी कोट सखंभ निरखत आनंद पावे ॥ जिनवर महिमा देखि करी सकल पाप दूरे गयो। कहत ज्ञानसागर कवि सकल संघकूं सुख भयो॥ ४५ 🗈 सार नयर बेदरी जिनमनमंडन पूरो। पास जिनंद प्रसिद्ध अष्टकर्म कृत चूरो ॥ स्फटिक रतनका विंब कनक प्रतिमा तिहाँ राजे। दीपतणाँ झलकार वाजा विविध पर गाजे ॥ तोरण तारा खंभ बहु अगणित महिमा को छहे। समवसरण सम सुख करण ब्रह्म ज्ञानसागर कहे ॥ ४६॥ सकलदेशमंडाण देश तुलराज प्रसिद्धह। तस मध्ये अतिनिपुण कारकल नयर विसुद्धह ॥ उस थानक जिन नेमि चैत्य नेमि अनोपम । रचना रचित घनेश कवण दीजे तस ओपम ॥ अभिनव शोभा देखकर सकल भुवन आनंदे हुअ। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति भवभव मुझ परसन्न तुअ 🏿 🐿 🗤 नयर वरांग विचित्र जिहाँ जिनवरको घामह। दरसम्ये नवनिद्ध पूजत फलत सुकामइ॥

रतनतणाँ जिनविंब कनक रुप अधिकारह। जो ज्ञानी गुण नर कहे तो भी न लब्से पारह ॥ तलाबमध्य चैत्यहतणी सोभा नर कोनवि लहे। ते वंदो हो नर निपुण ब्रह्म ज्ञानसागर कहे ॥ ४८॥ नयर कारकल मध्य लघु गोमरजिनदेवह। दश घनुष्य जिनदेह जगत करत तस सेवह ॥ अभिनव रूप द्याछ पाप तिमिरभर भंजन। पूजित सुरनरराय मुगतिवधूमनरंजन ॥ भविक जीव पूजा करी निर्मल गुण गावे सदा। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति वंदूँ जिनपति पद मुदा ॥ ४९॥ सुंदर सागरतीर भक्तल पुरह भणिज्जे। तिहाँ जिनवर प्रासाद पंक्ति अति सुघट गणिज्जे ॥ रचना रचित विचित्र मोल तस कह्यो न जाये। जे वंदे ते चैत्य पाप तस दूर पळाये ॥ भटकल पुरनाँ चैत्य राकल देखत दुख दूरेँ गयो। ब्रह्म ज्ञानसागर वर्ति परम सौख्य मुझर्ने थयो ॥ ५० ॥ अतिविशाल मनुहार वारकुल नयर भणिज्जे। तिहा श्रीजिनवर भुवन गणित सोछ गणिउजे ॥ च उचीसी अतिरम्य यक्षळां छन्गुणमंडित। ठाम ठाम जिन चैत्य पापदोषमद्खंडित ॥ जिनमंदिर देखत थके सक्छ पाप देरँ टले। ब्रह्म ज्ञानसागर वदि मनिवितित संघलाँ फरे ॥ ५१॥ हाडोली सुभ थान जिन चउवीस सुखाकर। चंद्रगिरी अभिराम सक्छजन्म पातकहर ॥ पूजित भविक अनंत द्रव्य संयुक्तह। कर्मकलंक दहेवि ते पावतपद मुक्तइ॥ हाडोली जिनधामकी महिमा को यन कहि सके ॥ ब्रह्म ब्रानसागर वदति जे दीठे पातक थके ॥ ५२ ॥ नयर कारकल नाम सेरस वेरडु रायह। श्रावक धर्म करंत नित वंदे गुरु पायह ॥ इत्य धरी बहुं भाव गोमटदेव रचायो। पूजा रची त्रिकाल भाप सुर पदवी पायो ॥

महिमा जगमें विस्तरी लघु गोमटस्वामी भयो। ब्रह्म ज्ञानसागर ध्दति दर्शनथी पातक गयो ॥ ५३ ॥ एतुर नयर विसाल चैत्य तिहां अष्ट वलाणो। गोमटदेव सरूप उंच नव धनुषह जाणो ॥ जिनधर्मी नृप्वेवसे सुद्ध सम्यक्तह धारी। पांडुराय तस नाम विनय विवेक विचारी ॥ नगर लोक सोभा प्रवल देखत जनमन उल्लसे। कहत ज्ञानसम्बर मुनि मुझ मन जिनचरणे वसे ॥ ५४ ॥ लक्ष्मीभ्वर नृपरेश नेमिनाथ जिन सुखकर। मेघधटा सम स्याम काय सर्वे जिनवर ॥ देखत एउक जाय कर्मफंद सवि तटे। मनवांछित फल होय पाप बंधन सवि छूटे॥ अतिउन्नत अभिनवचरित सुरनर जिस सेवा करे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदाते नेमिनाथ जग उद्धरे ॥ ५५॥ हलयबेड अद्भुत नयर वसुघामंडन । चैत्य मनोहर तत्र रचित सावे पाप विलंडन ॥ खंभ चार जगमोल स्पटिकतणाँ प्रविधजे। देखत भविक समूह बडन हर्ग दुह भाजे॥ तिस थानक किंनर निकर कर जोड़ो जयजय करे। ब्रह्म ज्ञानसागर बद त पाप खारे दुह परिहरे ॥ ५६॥ मोस्म नयर प्रसिद्ध जिहाँ जिनवरगृह जणो। चंद्रनाथ भवतार अहानिशि मनमाँ ठाणो ॥ अतिराय अधिक वलाण सेवत सुरन ए सुल कर। पूजत अगणित लोक स्तवन करत विवायर ॥ मौलापुरमंडन सुभग अजरामर शिवारकरण। ब्रह्मज्ञानरूगगर वद्ति अष्टमजिन पातकहरण ॥ ५७ ॥ मलयखेड वर तयर तत्र जिनभुवन सुखाकर। श्रावकजन अधिकार आवत बहुनिय मुनिवर ॥ पदत शास्त्र जयघवल अरु महाघवल मनोहर । अध्यातम अभ्यास आगम पइत विविच पर ॥ सिद्धांत ग्रंथ बानी वचन सुणता सवि पातक हरे। ब्रह्म बानसागर वदति कुनय कुमति दूरेँ करे ॥ ५८॥

सज्जन जनमन हरण नयर महखेड विसालह। शांतिनाथ जिन्भुवन पूजत नृप श्रीपालह ॥ आवत देवकुमार भावसहित नित सेवत। स्तवन करत अभिराम मनवांछित फल लेवत ॥ चैत्य अनेक सोभा प्रवल ध्वजा कलस लहके सदा। ब्रह्म ब्रानसागर वदति भविक जीव वंदो मुदा ॥ ५९ ॥ पूर्णा नाम पवित्र निह तस तीर विसालह। नामे ग्राम उखलद जिहाँ जिन नेमि दयालह ॥ सार पार्श्व पाषाण कर अंगु हे जाणो। अगणित महिमा जास त्रिभवन मध्य वखाणो॥ प्रगट तीर्थ जाणी करी भविक लोक आवे सदा। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति लक्ष लाभ पावे तदा ॥ ६० ॥ गढ गिरनार गरिष्ठ चैत्य जिहाँ विविध प्रकारह। सहसावन अतिसार लक्कावन मनुहारह ॥ राणि राजुल नार तास तिहाँ गुफा सुलाजे। अंबादेवि उतंग टोंक तिहाँ सात विराजे ॥ भीमकुंड अति निरमलो ज्ञानकुंड नित जल वहे। नेमिनाथ जिन वंदिये ब्रह्म ज्ञानसागर कहे ॥ ६१ ॥ सकल सजन सुलकार लाट देश वर वासह। नयर डभोइ सुथान तिहाँ जिन लोडन पासह। जंब अंब अनेक आमलरायण चंगह। मानसरोवर सार कोट बहु रचित उतंगह ॥ अनेक संघ आवत सदा भविक भाव पूजा करे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति स्तवन करे पातक हरे ॥ ६२ ॥। तारंगो सुप्रसिद्ध भवधी जनने तारो। जन्मजन्मनाँ पाप समरत सकल निवारो ॥ औठ कोडि मुनिराय मुक्ति तिस थानक पाया। अगणित गुन भंडार कहेताँ पार न आया ॥ जे वंदे मनभावसुँ अरु कोडिसिला दर्शन करे। ब्रह्म ज्ञानसागर बदति ते नर कर्म सबि परिहरे ॥ ६३ ॥ बडवाणी वर नयर तास समीप मनोहर। जुलगरींद्र पवित्र भवियण जन बहुसुलकर ॥

कुंभकर्ण मुनिराय इंद्रजित मोक्ष पघाऱ्या। सिद्धक्षेत्र जग जाण बहु जन भव जल ताऱ्या ॥ बावन संघपति आय करि बिंबप्रतिष्ठा बहु करी। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति कीर्ति त्रिभुवनमाँ विस्तरी ॥ ६४ ॥ गुज्जर देश पवित्र पावागढ अतिसारह। पूजत सुरवर बृंद करत किनर जयकारह ॥ देखत पाप पलाय सेवत सुरपर लहिये। अहनिशि समरत सुद्ध सकल पातक मल दृहिये॥ मन वच काया भाव करि जे को नर नित्ये भजे। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति ते नर सवि पातक त्यजे ॥ ६५॥। नयर दिलोद पवित्र रायदेशकृत मंडन । नवखंडो जिन पास कर्म अष्ट रिपु खंडन ॥ प्रगट्या भुवन मझार भव्य जीव उद्धारक। वांछित पूरे आस सकल भविजनतारक।। परता विविध प्रकारना पुरत अहनिशि जिनपति । त्रिकरण सुद्ध वंदूँ सदा कहत ज्ञानसागर यति ॥ ६६ ॥ वृषभ देव जिनराज निखिल भव दुःख विहंडन। प्रथम मुक्तिसोपान जिन सयमवतमङन॥ नयर घुलेव निवास आस मनवांछित पूरण। चिताइरण समर्थ रोकशोकभयचूरण॥ पापितमिर भंजन प्रगट सूर्य समान सुगतिकरण। ब्रह्म ब्रानसागर वदति वृष्भनाथ तारणतरण ॥ ६० ॥ सुघट घटित अति निपुण ग्राम वडाळी नामह। पार्श्व जिनेंद्र प्रसिद्ध अमीझरो तिस ठामह ॥ पूजानंतर सार अमिय सर्वीग झरंतह। कृष्णागरु महकंत जयजय जगत करंतह ॥ मानव घन सेवा करत आराधत सुर खगपति। अमीझरो नित वंदिये कहत ज्ञानसागर यति ॥ ६८ ॥ मधुकर नयर पवित्र यत्र श्रावक घन वासह। मुनिवर करत विहार बहुविध ग्रंथ अभ्यासह ॥ जिनवर घाम पवित्र भूमिगृहमें जिन पासह।

नामें नवनिधि संपजे सकल विघ्न भंजे सदा। ब्रह्म ज्ञानसागर बदति विघ्नहरो वंद्रँ मुदा ॥ ६९ ॥ संखेसर जिन पास आस त्रिभुवनकी पूरे। पाप ताप संताप रोग भय मद जर चूरे ॥ जरासंघ नृप समय सैन्य की जरा निवारी। हलधर हरिकृत सेव सवि जनकुँ हितकारी ॥ चोर चरट चेटक सकल नाम र्लेत देर गयो। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति वंदन मुझ बहु सुख थयो ॥ ७० ॥ गुज्जर देश पवित्र धर्मध्यान गुण मंडित । नगर सूर्यपुर नाम पाप मिथ्यात विहंडित ॥ श्रीचंद्रप्रभदेव मनमोहन प्रासादह । अगणित महिमा जास देखत मन आल्हादह ॥ स्तवन कहे पातक हरे भाविक जीव सेवे सदा। ब्रह्मज्ञानसागर वद्ति चंद्रव्रभ वंदूँ मुद्रा ॥ ७१ ॥ वर्धमान जिनदेव ताको प्रथम सुगणधर। गौतमस्वामी नाम पापहरण सवि सुखकर॥ खंड्या कर्म प्रचंड परम केवल पर पायो। श्रेणिक बेडे पास द्विविध धर्म प्रगटायो॥ वडगामे आवी करी कर्म हणी मुगते गयो। ब्रह्म ज्ञानसागर वदित वंदत मुझ बहु सुख थयो ॥ ७२ ॥ अभिनव यमुना तीर चंदवाड पुरी जाणो। श्रीचंद्रप्रभदेव तास तिहाँ भूवन वलाणो ॥ जिनवर विंव अनंत वंदत पाप विनाशे। पुजत नवनिधि होय सिद्धि अष्ट होय पासे ॥ मन वच काया सुद्ध करी अनेक संघ यात्रा करे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति भवभवनाँ पातक हरे॥ ७३॥ सकलसौख्य दातार पाप पर्वत कृत खंडन । चंद्रनाथ जगदीश नयर कारंजा मंडन ॥ रोगशोक भय हरण मन वां छित सुख दायक। जनम जरा गत दूर मणघर मुनिगण नायक ॥ मन वच काया सुद्ध करी सुरनरपति सेवे सदा। परमसिद्धिमंगलकरण ब्रह्मज्ञान वंदे मुदा ॥ ७४॥

क्षत्रियकुंड पवित्र सिद्धारथ नृप सारह। त्रिसला उर उतपन्न वर्धमान भवतारह ॥ राज्यभोग मद तज्यो मोह मच्छर सवि छंड्यो। अंगीकृत तप निविड मान मकरध्वज दंडयो॥ क्षत्रियकुंड जिनभूवनने वंदत पातक परिहरे। ब्रह्म ज्ञान कर जोडि कर त्रिकरण सुद्ध वंदन करे॥ ७५॥ दत्तारो जिन पास आस मनवांछित पूरे। अष्ट वष्ट भय कष्ट पाप भवभवनाँ च्रे ॥ यात्रा करे नर जेह सोहि सुखसंपति पावे। तिस घर मंगल चार विधन भय कोय न आवे॥ अतिसय श्रीजिनवरतणो दीपक नित नित उल्लेस । ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति मुझमन जिनचरणे वसे॥ ७६॥ गया त्राम सुभ ठाम बौद्धमत पूरण जाणो। स्वामी श्रीअकलंक तेन जीत्यो तस राणो॥ हाऱ्या बौद्ध समस्त देशनीकालो दीघो। संभव नेमि सुपास चैत्य करि जग जस लीघो ॥ बौद्ध मत छंडि करी सकल लोक श्रावक थया। गया तीर्थ नित घंदिये जिहाँ जिनवर थिर थइ रह्या ॥ ७७ ॥ नगर अधिक विस्तार नाम जिहाँगिरपुर सुंदर। गंगा नदी मझार पर्वत एक सुखाकर ॥ तिहाँ जिनवरको धाम भवभव दुःख विहंडन। पूजित भविक सुजाण सकल कर्म गिरि खंडन॥ कीर्तिमब्लकृत चैत्य तिहाँ देखत पाप निकंदिये। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति लघु कैलासह वंदिये॥ ७८ 🛮 यमुना तट अभिराम चंदवाड नगरेश्वर। राजत गुण भंडार चंद्रप्रभ परमेश्वर ॥ जिनवर बिंब अनेक जेह देखत मन रंजे। अष्ट रोग भय अष्ट कष्ट दारिद्रह गंजे ॥ जिन चंद्रप्रभ पूजताँ हर्ष अनंतो संपजे। ब्रह्म शानसागर वद्ति मंगल नित बहु नीपजे ॥ ७९ ॥ सुरिपुर नयर ब्रसिद्ध महिमा जिस अधिकेरी। याद्व राज्य करंत आण महिमंडल फेरी ॥

नेमिनाथ जिनराय जन्म शिवा तन पायो। सरनर किन्नर यक्ष फणिपति सुभ जस गायो॥ सकल कर्मरिपु निर्जरी नेमिनाथ मुगते गयो। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति सुरिपुर तीर्थे प्रगट थयो ॥ ८०॥ कोशल देश कुपाल नयर अयोध्या नामह। नाभिराय वृषभेश भरत राय अधिकारह ॥ अन्य जिनेश अनेक सगर चक्राधिप मंडित। दशास्य सुत रघुवीर लक्ष्मण रिपुकुल खंडित ॥ जिनवर भवन प्रचंड तिहाँ पुण्यक्षेत्र जिंग जाणिये। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति श्रीजिनवृषभ वलाणिये॥ ८१॥ उज्जेनी पुर सार देश मालव मुख मंडन। पार्श्वदेव जिनराज पाप मिथ्यामित खंडन ॥ सिद्धसेन मनिराय तेन महियल प्रगटायो। विक्रम नरपति सार सुद्ध समकित गुण पायो॥ मनवचकाया सुद्ध करी जिनपद सेवत जगपति। अवंति पार्श्व जिन वंदिये कहत ज्ञानसागर यति ॥ ८२ ॥ सरपति सेवत चरण सरण भवनत्रय सारह। नमित सुरासुर नाग भविक जीव भवतारह ॥ धर्मामृत कृत वृष्टि सकलसृष्टि प्रगटाई। शांत दांत गंभीर भविक जीव सुखदाई॥ घुलेव नयर निवास प्रगट सुर अनेक आवत सदा। जय जय वृषभ जिनेश तूँ ब्रह्मज्ञान वंदित मुदा ॥ ८३ ॥ ऊन नयर अभिराम देश नमिआड मनोहर। शिखरबद्ध प्रासाद भविक जीव मन सुखकर ॥ देखत परमानंद पूजत पाप विनासे। मन चिंते जे कोय तास सुभ ज्ञान प्रकासे॥ दर्शन देखत जे निपुन पाप ताप दूरे पले.। ब्रह्म ब्रानसागर वदित मनर्चितित फल सवि फले ॥ ८४॥ इंगरपुर वर सार बागड देश विचक्षण। जिनवर भूवन उत्तंग यक्ष किन्नर कृत रक्षण ॥ श्रीजिनबिंब अनेक देखत मोह विनारो। भाविक लोक नित भजत पूजत सुख प्रतिभासे॥

मान सरोवर नर निपुण देखत जन मन उल्लेसे।
अहा श्वानसागर वदति जिन प्रतिमा मुझ मन वसे॥ ८५॥
अभिनव बागड देश सागपत्तन सुभथानह।
जिनवर भुवन विशाल मुनि मंडत सुभ ध्यानह॥
आवक चतुर सुजाण धर्म दशविध आराधे।
दान पुण्य वत करी गति उत्तम पद साधे॥
आदि जिनेश्वर अतिसुभग वंदत पातक सवि टले।
अहा श्वानसागर वदति मनवांछित सघलाँ फले॥ ८६॥
बागड देश प्रसिद्ध नगर आंतरि तिहाँ जाणो।
जिनवर भुवन प्रचंड दोय अतिरम्य वखाणो॥
स्वत्र चमर राजंत किश्वर नृत्य करंतह।

जयजयकार करे सकल देखत मन हरखे सदा। पुण्य प्रबलतर ऊपजे कहत ज्ञानसागर मुदा ॥८०॥ गुरवाडी सुभ श्राम बागड देश मझारह। जिहाँ जिनभुवन प्रचंड दान पूजा अधिकारह ॥ चंद्न केसर धूप पूज रचत नरनायक। राजत जिनवरदेव मनवांछित फलदायक ॥ स्रनर किन्नर नागपति नित नित सेवत जिनपति। भविक जीव सेवा करो कहत ज्ञानसागरयति ॥ ८८ ॥ बागड माँहि विशाल नाम कणझरो त्रामह। तिहाँ जिनभुवन विद्युद्ध देखत मन विश्रामह ॥ अतिसुंदर जिनविंव बावन जिनगृह सारह। साधर्मी नित भजत करत पूजा जलधारह ॥ चैत्य मनोहर देख करि हुई घणो मनमाँ थयो। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति पाप सकल दूरें गयो ॥ ८९॥ वर्धमानको शिष्य गौतम गणधरदेवह । सकल शास्त्रको जाण वाद जीत्या ततखेवह ॥ मनमें धरी ग्रमाण समोसरणमें आयो। देख्यो मानस्तंभ परम वैराग्यह पायो ॥ मान तजी दीक्षा प्रही गणधर प्रथम हुओ सही। मुगत गयो वडगाममें ब्रह्म ज्ञानसागर कही ॥ ९०॥

गजकुमार हरिबंधु लघु वय अधिक सुजाणह। नेमिनाथ उपदेश बहु सुणियो निजकानह ॥ पायो परम विराग उग्र तपस्या मंडी। धऱ्यो ध्यान हढ चित्त माया निविड विखंडी ॥ स्वसुर कृत उपसर्ग बहु अग्नि तणो निज सिर सह्यो। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति गिरनारेँ शिवपद लह्यो ॥ ९१ ॥ हलधर श्रीवलिभद्र नृप वसुदेवसुनंदन। कृष्णरायको बंधु सकल शास्त्र कृत खंडन ॥ द्वारावति निज बंधु विरह थकी वत लीनो। दृद्धतर राख्यो चित्त ध्यान अधिक परिकीनो ॥ बालक फाँस्यो देखि करि तुंगी गिरि अणसण कियो। . ब्रह्म ज्ञानसागर वदति पंचम स्वर्ग सुरपद लियो ॥ ९२ ॥ नगर राजगृह थान धनवंतो धनदत्तह । पायो मन वैराग्य हण्यो मोह उनमत्तह ॥ वर्धमान जिन पास हवा संयम वत धारी। छंड्यो कर्मविवाद जेन माया परिहारी॥ उग्र तपस्या आदरी कर्म हणी मोक्षे गयो। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति सिद्धतणो पद पामयो ॥ ९३॥ कावेरी उपकंठ नयर सिंहपुर नामह। नेमिनाथ जिनदेव पूरन इव्छित कामह ॥ भविक जीव सवि मिलि अहनिशि पूज रचावे। स्तोत्र पढत गुणवंत भावना मुनिजन भावे ॥ श्रीजिनपुण्य प्रसाद्थी भविक लोक लीला करे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति नेमिनाथ पातक हरे ॥ ९४॥ तीर्थंकर चक्रेश कामदेव पद्धारी। शांतिनाथ महाराज त्रिभुवनको हितकारी ॥ विविध भोग साम्राज्य आण षट्खंड फिराई। समवसरण उपदेश धर्ममति सवि उपजाई ॥ इस्तनागपुर जन्म सरस सम्मेदाचळ दिावकरण। रामटेक महिमा अधिक ब्रह्म झान वंदित चरण ॥ ९५ ॥

सकल विमल गुणपूर भूरभवसंकटभंजन । केवलक्षानप्रकारा सुरवर मुनिवर रंजन ॥ कुनय कुकर्म विनाश शांतिनाथ सुखदायक। रामटेक सुभ थान वंदत सुरनरनायक ॥ मनवांछित फल पूरवे अविरल महिमा जगघणी। ब्रह्म ज्ञानसागर वदित शांतिनाथ त्रिभुवनधणी ॥ ९६॥ सकल देश शिर तिलक गुजरदेश पवित्रह। खंभायत वर नयर सज्जन वसत विचित्रह ॥ विमलनाथ जिनराज तास प्रासाद मनोहर। भद्रपुरा निवसंत याचक जन बह सुखकर ॥ अंबावती नगरी सदा मनवांछित सुखकरण। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति विमलनाथ वंदो चरण ॥ ९७ ॥ गुजार देश दयाल नगर नाम अंकलेश्वर। तिहाँ चिंतामणि पास नेमिनाथ परमेश्वर ॥ श्रावक पुण्य पवित्र अहनिशि भगति करंतह। पूजत भाव समेत पाप प्राचीन हरंतह॥ मनवचकाया सुद्ध करी दान द्या नित आचरे। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति जिन अतिराय बहु सुख करे ॥ ९८॥ गुजार देश मझार नाम नलोडुँ श्रामह। जिनवर भुवन उतंग दयाधर्म सुभ ठामह ॥ पद्मावति तिहाँ सार परता मनना पूरे। संकट ग्रह भय त्रास दुख दारिद्रह चुरे ॥ सकल भविक सेवा करत चिंता रोग निवारिणी। ब्रह्म ज्ञानसागर वद्ति पद्मावति सुखकारिणी॥ ९९॥ प्रगट सकल गुणपूर भूर कल्याणक कर्ता। सरपति कृतनित सेव निविड कर्माष्ट्रक हर्ता ॥ विघन विषम विष रोग भय भंजन भगवंतह। ज्ञिवादेवि उर रयण मयणखंडन जग संतह॥ एरंडवेलि नगराधिपति यदुकुलमंडन सुखकरण। ब्रह्म ज्ञानसागर वदति नेमिनाथ त्रिभुवनसरण ॥ १०० ॥ देश वराड सुजाण कारंजापुर सारह। पापहरण सुलकरण चंद्रप्रभ भवतारह॥ रत्नत्रयजिनविंव भूमिगृह मध्य वखाणो। महिमा मेरु समान अष्टापद सम जाणो॥ सकल भविक जन हर्ष सहित अष्टविधार्चन नित करत। ब्रह्मज्ञानसागर वद्ति रत्नेत्रय पातक हरत ॥ १०१ ॥

# २२. ज्ञानकीर्ति

भ. ज्ञानकीर्ति के यशोधरचरित की प्रशस्ति प्रकाशित हुई हैं (जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह भा. १ पृ. २२३-२६)। इस से ज्ञात होता। है कि वे मूलसंघ-बलात्कारगण के भ. वादिभूषण के शिष्य थे। यह ग्रंथ उन्हों ने सं. १६५९ = सन १६०३ में लिखा था। अन्तिम प्रशस्ति में लेखकने राजा मानसिंह के मंत्री नानू का वर्णन किया है। इस के अनुसार नानू ने सम्मेदशिखर पर जिनमंदिर का निर्माण कराया। प्रशस्ति का यह सम्बद्ध अंश आगे उद्धृत किया जाता है।

श्रीमूलसंघे च सरस्वतीतिगच्छे बलात्कारगणे प्रसिद्धे ।
श्रीकुन्दकुन्दान्वयके यतीशः श्रीवादिभूणो जयतीह लोके ॥ ५८ ॥
तद्गुरुवन्धुर्भुवनसमर्च्यः पंकजकीतिः परमपिवतः ।
स्रिपदाप्तो मदनविमुक्तः सद्गुणराशिर्जयतु चिरं सः ॥ ५९ ॥
शिष्यस्तयोर्ज्ञानसुकीर्तिनामा श्रीस्रिरत्राल्पसुशास्त्रवेत्ता ।
चरित्रमेतद् रचितं च तेनाचन्द्रार्कतारं जयताद् धरिज्याम् ॥ ६० ॥
शते षोडश-एकोनषष्ठिवत्सरके शुभे ।
माघे शुक्लेऽपि पञ्चम्यां रचितं शृगुवासरे ॥ ६१ ॥
राजाधिराजोऽत्र तदा विभाति श्रीमानसिंहो जितवैरिवर्गः ।
अनेकराजेन्द्रविनम्यपादः स्वदानसन्तर्पितविश्वलोकः ॥ ६२ ॥
तस्यैव राज्ञोऽस्ति महानमात्यो नानूसुनामा विदितो धरिज्याम् ।
सम्मेदशृंगे च जिनेन्द्रगेहमष्टापदे वादिमचक्रधारी ॥ ६४ ॥
योऽकारयद् यत्र च तीर्थनाथाः सिद्धिं गता विशतिमानयुक्ताः ।
तत्प्रार्थनां च संप्राप्य जयवंतबुधस्य च ।
आग्रहाद् रचितं चैतचरित्रं जयताच्चिरम् ॥ ६६ ॥

### २३. लक्ष्मण

का छासंघ—नःदीतरगच्छ के भद्दारक चन्द्रकीर्ति के शिष्य लक्ष्मण की तीन रचनाएं प्राप्त हुई हैं — बारामासी, तीन चउनीसी विनती तथा अपुरिपार्श्वनाथविनती। इन में से अन्तिम रचना हमारे हस्तलिस्नित संप्रह से आगे दी जाती है। इस में गुजराती में १९ पद्य हैं तथा इस की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं — पद्य ३—५ लंका के रावण की बहिन चन्द्रमखा का विवाह विद्याधर खरदूषण से हुआ था। खरदूषण जिन-दर्शन किये विना भोजन नहीं करता था। एक बार वनविहार करते समय उसे प्यास लगी तब वाळुका की मूर्ति बना कर उसने पूजन किया तथा बादमें वह मूर्ति एक कुंए में रख दी। पद्य ६—८ बहुत समय बाद एलचनगर का राजा एल कुछरोग से पीडित था, उस का रोग इस कुंए के जल से दूर हुआ। पद्य ९—११ रानी के कहने पर राजा ने उस कुंए की खोज की। पद्य १२—१६ वहां अनशन करने पर सातवें दिन स्वप्न में देव ने राजा से कहा कि इस कुंए में पार्श्वनाथ की मूर्ति है, उसे निकाल कर घास से बने हुए रथ में रखो तथा एक दिन आयु के गाय के बळडों को जोत कर चलो लेकिन नगर में पहुंचने तक पीछे नहीं देखो, राजा ने वैसा ही किया किन्तु बीच में ही शंकित हो कर पीछे मुड कर देखा तब भगवान की मूर्ति वहीं अंतरिक्ष रूप में स्थिर हुई।

लक्ष्मण के गुरु चन्द्रकीर्ति की ज्ञात तिथियां सं. १६५४ से १६८१ = सन १५९८ से १६२५ तक ज्ञात हैं। यही लक्ष्मण का भी समय निश्चित होता है (भद्दारक सम्प्रदाय पृ. २९६)।

# श्रीपुरपार्श्वनाथ विनंति

प्रनिम सारद सद्गुरुपाय । विश्वसेन वाणारिस ठाय ॥
श्रीवामादेवि वर्न सुस्याम । नवकर उंच द्यारीर आराम ॥ १ ॥
श्रीपासिजनेश्वर विद्यनविनास । कमठासुरमर्दन मोक्षनिवास ॥
पद्मावितसिहत सेवे धरणेंद्र । श्रीपुर वंदो पासिजनंद ॥ २ ॥
छंकानयरी रावण करे राज्य । चंद्रनस्ना भगिनी भरतार ॥
खरदूषण विद्याधर धीर । जिनमुख अवलोकन वत धरे धीर ॥ ३ ॥
वसंतमास आयो तिहाकाल । कीडा करन चाल्यो भूपाल ॥
छागी तथा प्रतिमा नहि संग । वालुतन्ति पायो विंव ॥ ४ ॥
पृजि प्रतिमाजल लियो विश्राम । राख्यो विंव कूपनि ठाम ॥
बहुत काल गया तिहा ठाय । प्रतिमा यत्न करे सुरराय ॥ ५ ॥

पळचनगर ठान करे राज । कुष्ठरोग करी पीडयो गात ॥ रजनिसमी होइ ततु किम। दिनकर उगे सकल ततु जिम॥६॥ दुख देखत काल बहुत भयो। राजा पल वन खेलन गयो॥ कीडा कर्ता लागी तृषा । धुंडत जल देख्यो कूपसा ॥ ७ ॥ चरण पखालि पियो नीर। कीडा करी घरी आब्यो वीर।। रयनिसमे रानि चितवे ईस। कुन कारण हुयो जगदीस ॥ ८॥ **प्रात समे सुंद्**रि पुछे तास । क्रीडा करी कवने वन पास ॥ भोजनपाक कऱ्यो केहे थान । सयनासन किहा कियो विश्राम ॥९॥ सर्व वृतांत पुछ्यो भूपाछ । राजा रानि चाल्या ततकाछ ॥ जे थानक जल लियों विश्राम । ततक्षन राजा आयो तिहा ठाम॥१०॥ थोडे नीर पखालु गात । सर्व रोग तनु हुयो विनास ॥ ते दिन राजा रह्यो तिहा ठाम। कियो रजनि तिहा विश्राम॥ ११॥ प्रातह भूप करे संन्यास । जब यह प्रगटे देव कोइ पास ॥ तब लगइ अनुसन देह । शत वत हुआ आभूषने तेह ॥ १२ ॥ दिवस सातमे स्वपनांतर हयो। राजा मने हरखित भयो॥ शर काळाने करो विस्तार। एक दिवसना गोवछा सार॥ १३॥ ते जोपि रथ चलावो भार। फिर मत चितवो राजकुमार॥ तबहु आवि सहज भाव। मनवांछित फल पुरउ राज ॥ १४॥ शात समे कियो सब साज। जोपि रुषभ रथ चळावो राज॥ मनिम संका उपनि हेवा। न जानु केम आवे देव॥१५॥ उपज्यो भ्रम फिरि चिंतवे रूप। अंतरिक्ष देव रह्या अनुप॥ महिमा वाध्यो महियल घनो । अंतरिक्ष प्रभु पासह तनो ॥ १६॥ जग केशरी दावानल सर्प। रण उद्घि रोग बंधन दर्प॥ पासह नामे सहु विघनविनास । भव भव शरण चरण जिन पास।। काष्टासंघे गुणह गंभीर । स्रिश्रीभृषणपट्ट सुधीर ॥ चंद्रसुकीर्ति निमत नरसीस । सेवक लखमन चरन विसेस ॥ १८॥ पास जिनेश्वर राख्यो पास । योनि संकट टालो वास ॥ यद्मावित सहित सेवे धरनेंद्र । श्रीपुर वंदो पास जिनंद ॥ १९ ॥

# २४. सोमसेन

मृत्तसंध—सेनगण के कारंजापीठ के मट्टारकों में सोमसेन नाम के चार आचार्य हुए हैं। उन में अन्तिम सोमसेन सं. १६५६ से १६९६ = सन १६००—१६४० तक विद्यमान थे (मट्टारक सम्प्रदाय पृ.३२)। रामपुराण तथा त्रैवार्णकाचार ये उनके प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे संप्रह में एक पुष्पांजिल जयमाला है जिस का कुछ अंश आगे दिया है — वह सम्भवतः इन्ही सोमसेन की रचना है। इस अंश में केलास, चम्पा, पावापुर, गिरनार, सम्मेदपर्वत, बावनगज जिन, गोमट-स्वामी, अंतरिक्ष (पार्श्वनाथ), बढवानी (नावर देस में), गजपंथ, शंत्रुंजय, मुक्तागिरि, मांगीतुंगी, तारंगा, वंशागिरि, नर्मदातीर इन सोलह तीयों का नामोल्लेख हुआ है।

### पुष्पांजलि जयमाला

भरत क्षेत्रमध्ये कैलासं। वत पुष्पांजलि शुद्धविकासं॥ चंपा पावापुरि गिरनारि। संमेद पर्वत पूजित भारि॥ १६॥ सहस्र सताणु लक्ष चौरासि। तेविस अधिका स्वर्गावासि॥ बावक्षगज जिण गोमटस्वामि। अंतरिक्षादिक पण वंदामि॥२१॥ अष्टसुकोडि छ्प्पणलक्षा। चारसे सताणु सहस्र संख्या॥ पकाशीति अधिक प्रमानं। अकृत्रिम जिनपतिगेह जाणुँ॥ २२॥ देसनावर वडवानि गजपंथा। सेत्रंजे मुक्तागिरि सहगंथा॥ मांगीतुंगि वर तारंगा। वंसगिरि नर्वद्कंठ सुरंगा। २३॥ नवसे पंचविसवर कोडि। त्रिपन्न लक्ष सताविस जोडि॥ अठेतालिस अधिका जिन नवसे। वंदु जिनविब ककृत्रिम मनसे।

भता ॥ पुष्पांजलिबरोत्साहे नंदीश्वरस्य पूजने । भावभक्ति सदा कार्या सोमसेनेन सेनिता ॥ २५ ॥

(इस के पहले १५ पर्चों तथा १७ से २० तक के पर्चों में अड़ त्रिम चैत्याहर्यों की स्टुति है अतः उन्हें उद्घृत नहीं किया है।)

#### २५. जयसागर

काष्टासंघ-नन्दीतटगच्छके भद्दारक रत्नभूषण के शिष्य जयसागर की तीर्थजयमाला हमारे संप्रह के हस्तलिखित से आगे दी जाती हैं। इस में गुजराती के २२ पद्य हैं तथा निम्नलिखित तीर्योंका उल्लेख है - १ अष्टापद - आदि जिनेश्वर, २ सम्मेदाचल - वीस तीर्थंकर, ३ चंपापुर – वासुपूज्य, ४ पावापुर – वर्धमान महावीर, ५ गिरनार – नेमिनाथ, ६ रात्रुंजय - पांडव तथा आठ कोटि मुनि, ७ नागेद्र (नाग-दह ), ८ लोडण पार्श्वनाथ, ९ वंशस्थलगिरि, १० धाराशिव - आगल-देव, ११ तेर - वर्धमान, १२ आवापुर - चिन्तामणि, १३ मुक्तागिरि, १४ तुंगी, १५ गजपंथ, १६ विंध्याचल — बावनगज, १७ कुलपाक — माणिकदेव, १८ गोमटस्वामी, १९ तवनिधि, २० सेलग्राम - कमठेश्वर पार्श्वनाय, २१ अंबापुर - मल्लिनाय, २२ पैठन - मुनिसुत्रत, २३ एरंडवेल - नेमिनाथ, २४ खेडवापुर - त्रिभुवनतिलक, २५ श्रीपुर -अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, २६ होलागिरि - शंखिजनेंद्र, २७ तारंगा, २८ आवृगढ, २९ पाली - आदिनाथ, ३० वडाली - अमीझरो (पार्श्वनाथ), ३१ धुलेव - वृषभदेव, ३२ मांडवगढ - महावीर, ३३ उउजैन -अवंति पार्श्वनाय, ३४ मगसी - पार्श्वनाय, ३५ म्वालियर - बावनगज, ३६ अणिधो - बायड(देश,में पार्श्वनाथ, ३७ जामनयर - जटासहित आदिनाय, ३८ सारंगपुर - वर्धनान, ३९ रावण पार्श्वनाय, ४० अचण-पुर - पूज्यपाद द्वारा वंदित जिन, ४१ इंगरपुर - मल्लिनाथ, ४२ सागवाडा -- आदिनाथ, ४३ वासवाडा - वासुपूज्य, ४४ खाधुनगर -श्रीतलनाथ, ४५ समुद्रजिन, ४६ काशी - बाहुबली।

जयसागर के गुरु रत्नभूषण की ज्ञान तिथि संवत् १६७४ = सन १६१८ है। तदनुसार जयसागर का समय सत्रहवीं सदी के पूर्वार्ध में सुनिश्चित है। (भट्टारक सम्प्रदाय पृ. २९३–९४) ज्येष्ठजिनवरपूजा तथा पार्श्वनाथ पंचकल्याणिक ये जयसागर की अन्य रचनाएं हैं।

### तीर्थ जयमाला

सुरनरपतिवन्द्यं नागनागाङ्गनार्च्यं सम्बक्षाविकसेव्यं नर्तितं नर्तकीभिः। जननजलित्रपोतं पापतापापद्युरं

जिनवरवरचैत्यं स्तीमि कर्मारिशान्त्ये॥१॥ सुवंदो नागभुवन जिनदाख । सुकोडि विसाल बहुतरि लाख ॥ सुन्यंतर ज्योतिष छ जिनगेह। असंख्य भवियण वंदो तेह ॥ २॥ सुलाख चउरासी सताणू सहस । तेवीसह वंदी सरगनिवास ॥ सुमेरु सुदर्शन मध्यह लोक। सुविजयाचल दोय गतशोक॥ ३॥ सुमेरु चतुर्थेह मंदर नाम । सुविद्युन्माली छे जिनधाम ॥ सुपंच मेरु असीय जिनगेह। सुभवियण वंदो पूजो तेह ॥ ४ ॥ सुषर् कुळ जिनवर गेह छत्रीस । सुविजयारघ सत्तरसो ईस ॥ सुसहस्रकूट वंदो जिनदेव। सुशीतशीतोहा कह कंट सेव ॥ ५॥ सुअष्टापद् वंदो िनसार। श्रीआदिजिनेश्वर गया भवपार॥ सुवीस जिनेश्वर पूजो संत । सुसम्मे शवङ मु देत छहंत ॥ ६॥ सुवासपूज्य चंपापुरि देव । वड्डमाण पावापुरि सेव ॥ सुगिरनारि छे नेमिजिणंद । पूजो भवियण परमानंद ॥ ७॥ सुपांडुपुत्र मुनि अठकोडि । सुरात्रुंजय वंदो करजोडि ॥ नार्गेद्र नरामरचर्चितपाद । सुलोडण पास हरो विग्वाद ॥ ८ ॥ सुवंशस्थल गिरि जिनवरधाम । सुआगलदेव धारासिव ठाम ॥ सुतेरनयर वंदो वर्धमान । सुआवापुर पूजो विंतामणि भान ॥ ९ ॥ सुमुक्तागिरि मृति मुक्तिनिवास । तुंगी श्वर पूजो पुरवी आस ॥ सुवंदो गजपंथह गिरिराय । सुवावनगज विध्याचळ ठाय ॥ १० ॥ सुकुलपाक वंदो माणिकदेव। सुगोमटस्वामी करू नितसेव॥ सुतवनिधि वंदो दोइ सिववास । सुसेलगाम कमठेश्वर पास ॥११॥ अंबापुर पूजी मल्लिजिणंद । सुपैठनमा मुनिसुत्रत सुखकंद 🛚 सुएरंडवेल्लि नेमीश्वर देव । सुत्रिभुवनतिलक खेडवापुर सेव ॥१२॥ सुअंतरिक्ष वंदो जिनपास । सुश्रीपुरनयर पुरवि मन आस ॥ होलागिरि वंदो संखिजणंद । सुतारंगो पूजो मुनिवृंद ॥ १३॥ सुआवुगढ जिनविंव मनोहार। सुआदिनाथ पाली भवतार 🛎 🖰 चडावली पूजो अमीझरो सार । धुलेव नयर वृषभ जिनतार ॥ १४%

सुपूजो मांडवगढ महावीर । सुउजेणीय पास अवंतीय धीर ॥ सुमोलवमंडन मगसी पास । घरणेंद्र पद्मावती सेवक जास ॥ १५॥ सुग्वालियर गढ वंदो जिनराज । सुवावनगज पूरी सुखकाज ॥ सुवायडे वंदो जिनदेव । अणिघो पास करी सुरसेव ॥ १६ ॥ स्जामनयर जटासहित आदीस । सुवर्धमान सारंगपुर ईस ॥ द्धरावणपास अचणपुर राय । सुपूज्यपाद्मुनिप्रणमितपाय ॥ १७॥ सुहंगरपुर वंदो मल्लिनाथ । सुसागवाडि आदि भवमाथ ॥ सुवासुगृज्य वासवाडि धाम । सुखाधुनगर शीतल जयो नाम ॥१८॥ सुवंदो जलिधमाहि जयवंत । सुकासिगओ बाहुबलि संत ॥ नंदीश्वर जिनगेह बावन । सुकुंडलगिरि वंदो जिनधन्य ॥ १९॥ सुपूरव पश्चिम जिनवरगेह । उत्तर दक्षिण वंदो तेह ॥ सुबीसजिनेश्वर क्षेत्र विदेह। सुबंदो भवियण शाश्वत तेह ॥ २०॥ सुचंद्र नक्षत्र भानु विमान । सुतारा ग्रह वंदो जिनभान ॥ को त्रिभुवनमाहि जिनवरसार। ते वंदता भवियण लहि पार ॥२१॥ क्ता। जय जिनवरस्वामी पय सर नामी कर जोडी मन भाव घरी। जयसागर वंदो पाप निकंदो रत्नभूषण गुरु नमम्करी ॥ २२ ॥

२६. चिमणा पंडित

मराठी जैन साहित्य के लेर कों में चिमणा पंडित का विशिष्ट स्थान है। उन की दो रचनाएं अभे दी जाती हैं। पहली रचना तीर्थंबंदना में निर्वाणकाण्ड में वर्णित तीर्थों का बंदन है। निर्वाणकाण्ड से पृथक जो वर्णन है उस का सार इस प्रकार हैं – दूसरे स्त्रोक में खताओं – सपीं द्वारा विधित गोम्टरवामी को बंदन है। स्त्रो. ९ में मुक्ता गिरि पर एक ब्वरे के (मराठी – मेंडा) उद्धार का तथा वहां की जलवारा का वर्णन है। स्त्रो. १४ में विलग देश की कोटिशिला तथा तारंगा का एकत्र उत्लेख है। स्त्रो. १५ में पावाणिर पर गंगादास द्वारा चैत्यालयों के निर्माण वा वर्णन है। स्त्रो. ३० में श्रंपुर के अंतरिक्ष पार्वनाय को बंदन है जिन्हे रूप्टूण ने पूजा था तथा जो श्रीपाल

राजा पर प्रसन्न हुए थे। क्षो. ३१ में प्रतिष्ठान के मुनिसुत्रत, आदिश्वर तथा चंद्रप्रम को वंदन है, यहां के मंदिर को गंगा (गोदावरी) के तीर पर बारह द्वार थे ऐसा कहा है।

लेखक की दूसरी रचना एक आरती है। इस में कसनेर के पार्श्वनाथ को वंदन किया है। इस ग्राम को महिमावंत तीर्थ कहा है तथा कार्तिक शुद्ध पौर्णिमा को यहां यात्रा होती है ऐसा कथन है।

चिमणापंडित ने मरार्ठा में कुछ व्रतकथाओं, स्तोत्रों तथा आरितयों की रचना की है। वे मूलसंघ — बलात्कारगण की लात्र शाखा के महारक अजितकीर्ति के शिष्य थे। तथा कारंजा के महारक धर्मभूषण से भी वे परिचित थे। उन का समय सन १६५१ से १६७० तक निश्चित रूप से ज्ञात है।

### तीर्थवंदना

अरहंत देवा नमस्कार केळा। मग सारजा शीगुरु निमयेळा॥ तीर्थवंदना स्ठोक सांगेन पाहा । श्रवण केलिया होय पुण्य माहा ॥१॥ उभा गोमटस्वामि त्या पर्वतात्री । महा दिव्य रूपाचि शोभा नखात्री ॥ वेली पन्नगी वेष्टिले अंग ज्याचे । चिन्मय स्वरूप देवाधिदेवाचे ॥२॥ अष्टापदी आदीश्वरा मोक्ष जाली। भरते जिनमंदिरे रम्य केली॥ वालि महावालि नागकुमारादि । कैलासी तया प्राप्ति मुक्तिसुखादि ॥३॥ सम्मेदाचली वीस तीर्थंकरासी । समवसरनादि वैभव त्यासी ॥ परम सुख पावले मुवितयोसी। महातीर्थ ते वंद्य इंद्रादिकासी॥४॥ चंपावती वासुपूज्य जनमले। सुरनर इंद्रानिक देव आले॥ रुघु वय तप महोहव के.ले। चंपापुरी तीर्थ प्रभु सिद्ध झाले ॥ ५॥ उज्जंतिगरी नेमितीर्धंकरादि । हरिवंसी राय परिदमनादि ॥ सातसे बाहान्तरि कोडी मुनीशा। गिरनारी मुक्ति नमीती सुरेशा ॥६॥ महीपति किद्धार्थ बुं डलपुरी। वीर जन्मले त्रिसरे च्या उदरी॥ तीस वर्ष कुमार दीक्षा सिकारी। पावापुरी मुवित पद्मसरोवरी॥ण॥ मना छागछी तुंगितीर्थाचि गोडी । तेथ मुक्ति गेले नव्यानव कोडी ॥ राम सुत्रीव श्रीबलिभद्र जाना। तीर्थंकर होईल यादवराना ॥ ८॥

मेंढा उद्धरीला मुगतागिरीसी। साडेतीन कोडी मृनि मुक्ति त्यासी ॥ बरी चैत्यालयी प्रतिमा अपारा । अखंड वाहते महातीर्थयारा ॥ ९ ॥ नर्बदा उभय तटी सिद्ध झाले। अनंत मुनीश्वर मुक्तीसि गेले॥ रेवास्नान जाले बहू पुण्य जोडे। हार कर्ममल महाधर्म घडे ॥१०॥ गजपंथ शैल नृप यदुवंशी। बलिभद्र सप्त पहा जे तपेसी॥ आठ कोडि मानवर सिद्ध झाले। ऐसे तीर्थ पाहे तथा कोन तीले। ११। वंसाचळी राम सीता लक्षिमने । मुनिभय निवारिले ज्ञानवाने ॥ देशकुलभूषण ते ध्यान केले। तयाच्या प्रसादे शिवपद झाले ॥ १२॥ शेत्रुंजिंगरा पर्वती पांडवादि । द्विब्राचिप औट कोडी मुन्यादि ॥ मुगतीसि गेले महातार्थ मोडे। अनुपम हे ऐसे नाही कोडे ॥ १३॥ जसहरराय पंचसत पुत्र । कलिंगदेसी कोडिसिला पवित्र ॥ तारंगा कोडि मुाने छुज्ञानपात्र । तपं कहनि साधिले मुक्तिसूत्र ॥१४॥ रामनंदन लहु अंकुस जाना। पावामिरि उभय गेले निर्वाना॥ पाच कोडि मुन्ने मुगतिनेवासी । नंगादासे बैत्याले केली पुण्यासि ॥१५॥ रेवा पिञ्छमे ते।संद्रकूट तीया। द्वि चका दशमन्मथ मनित पंथी ॥ आठ कोडि याते गेडे ।सद्भपदा । ऐसे तार्थ हे वेदे त्रिकाल सदा ॥१६॥ बडवानि नयर दांक्षन भागो। चूळांगेरी पर्वत तू पाहे वेगी॥ इंद्रजित कुंभकर्ण उभय यागी। तपानिधि झाले शिवस्वनोगी ॥१०॥ पावागिरि समाप सुत्रर्णभद्रा । महातपोतिये चउरे मुनींद्रा ॥ साधु मुक्ति गेळे चळनातडागी। यसे लिख क्षेत्रा नमस्कार वेगी ॥१८॥ वडग्राम सुनाम पिन्छम दिसा। द्रोणागिरि पर्वत कैछास जैसा॥ तेथे सिद्ध झाले मुनि गुरुरत । ऐसे तार्थ वंदा तुम्ही एकवित्त ॥१९॥ वरद्त्त सागरदत्तादि स्वामी । दुगतीस गेळे तारापुरत्रामी ॥ आठ कोडी मुनीभ्वर सिद्ध जेय । महातोर्य वंही जिनावास तेय ॥२०॥ नर्बदातटी संभवनाथ देवा। केवलोत्प ते झाली नही तीरी रेवा॥ त्रय सिद्ध कोडि मुनि तये वेछि । मुगतास गे छे पहा तेच यली ॥२१॥ अंगानंग कुमार मुनीश्वरासी। साडेतीन कोडि यतिराय त्यासी॥ असिवनागिरि झाला मुक्ति महोला। ऐसे तार्थ तू वंही त्रिकाल वेला॥२२॥ महाँरील विश्वाचल द्वि पादा। तथा महत्री तीर्थ आहेति मादा ॥

नेथे मेवनाद मुनि इंइजया । मेववर्ष तीर्य झाली मुक्ति अिया ॥२३॥

समोसरन राय श्रीपासोजीचे। रीसिंदेगिरि आहे होते तयाचे॥
तेथे गुरुद्त्त मुनि वरद्त्त । तपे झाहे पंच यित मुक्तिकांत ॥ २४ ॥
महाराज तो श्रीपुरी अंतरिक्ष । खर दूषण भूपे पूजिला प्रतक्ष ॥
कैसा पावला पाहे राया श्रीपाला। पेसा पासोजी देखिला आजि डोला॥३०
प्रतिष्ठान प्राम महातीर्थं त्यासी। बारा दारवंटे गंगातटी ज्यासी॥
मुनिसुवतस्वामी निवास जेथ । आदीश्वर चंद्रप्रभ वंदी तथ ॥ ३१ ॥
परमागम शब्दरत्नाकराचा। पाहाता मना न दिसे अंत त्याचा॥
सुरगुरु सिनले गीर्वान वाचा। महने चिमना दास जिनेश्वराचा॥३०॥

### कसनेर पार्श्वनाथ आरती

चिदानंदि आरित चिंतामणीची। चिंतिली सारजा जे मुक्ति ज्ञानाची ॥ १॥ चिंति घर्षनि गुरु कृपा तयाची। चिंता हरली भेर झालो स्वामीवी ॥ १॥ जयदेव जयदेव जय पार्थ्वनाथा। तुझिया दर्शन फरे भवंधन व्यथा ॥ जयदेव जयदेव जय चिंतामणी। आरित वोवालिन भावे तुज लागुनी॥ २॥ तारक भवसिंधु तू मुक्तिचा दाता। तारी शरनागता श्रीमगवंता॥ तारक गुण तुझे वदनी घोळता। तापत्रय हरते चरिन अस्विता॥ ३॥ महिमावंत तीर्थ कसनेर श्राम। महायात्रा कार्तिक सुद्ध पूर्णिम॥ महा अभिषेक होती पूजा गुणधाम। महाराज तू भजता जना विश्राम॥ ४॥ निजक्त तुझे देखोनि नयनी। निवाले मन माझे स्वामी येथोनी॥ निजक्त पुद्ध देवी मुक्ति रमणी। आरित करि चिमना कर जोडोनि॥ ५॥

## २७. जिनसेन

कारंजा के सेनगण के भद्दारक जिनसेन भ. सोमसेन के पद्दिश्य थे। इन की ज्ञात तिथियां शक १५०० से १६०० = सन १६५५ से १६८५ तक हैं (भद्दारक संग्रदाय पृ. ३३)। इन के परिचयपर चार पद्य सेनगण मन्दिर, नागपुर के एक गुटके में प्राप्त हुए हैं जो इम ने भद्दारक संप्रदाय पृ. १६ पर उद्भृत किये हैं। इन में अन्तिम यह है—

संघप्रतिष्ठा पाच धर्म उपदेस सुकारी । श्रीगिरनारि समेदशिखर तीरथ कियो भारी॥ संघपित सोयरासाह निंवासा माधवसंगवी । गनवासंगवी रामटेकमा कान्हासंगवी ॥ जिनसेन नाम गुरुरायने संघतिलक एते दिय । माणिक्यस्वामी यात्रा सफल धर्म काम बहु बहु किय ॥

इस के अनुसार जिनसेन ने गिरनार, संमेदशिखर, रामटेक तथा माणिक्य— स्वामी की यात्राएं की थीं तथा उन के द्वारा सोयरासाह, निंबासाह, माधव, गनबा एवं कान्हा इन पांच व्यक्तियों को संघपति पद प्राप्त हुआ था। इन में से कान्हासंगवी का प्रतिष्ठासमारोह रामटेक में ही हुआ था।

# २८. विश्वमूषण

मूलसंघ — बलात्कारगण के भट्टाण्क विश्वभूषण भ. जगद्भूषण के शिष्य थे। सं. १७२२ तथा १७२८ = १६६६—६८ में वे विद्यमान थे (भट्टाण्क सम्प्रदाय पृ. १३३)। शौरीपुर में एक मन्दिर की प्रतिष्ठा उन्हों ने कराई थी। उन की सर्व केलोवयिजनालय जयमाला के सम्बद्ध पद्य पं. प्रेमीजी ने जैनसाहिल और इतिहास पृ. १६६—६७ पर दिये हैं। इस में निम्नलिखित तीथों का नामोन्लेख हं—१ सोनागिरि — बुंदेलखंड में, २ रेवातीर — रावण के पुत्रों का मुक्तिस्थान, ३ सिद्धकूट—रेवा के पश्चिम तीरपर, १ बडनगर, ५ बडवान — बावनगज, ६ अर्गल-देव, ७ होलगिरि — शक्षेश्वर, ८ गोमटप्रभु — कर्णाट में १८ पुरुष उची मूर्ति, बेलगुलपुर, ९ चिकबेटा — मद्रबाहु का निवासस्थान, नेमिचन्द्र सिद्धान्ती द्वारा स्थापित नेमिनाथ मंदिर, १० श्रीरंगपट्टन — महाबीर, आदिनाथ, एलंदविष्टकृत चन्द्रनाथ, ११ जैनबेदरी — चन्द्रनाथ, १२ गेरसोपा — पार्श्वनाथ, १३ कारकल — नेमिनाथ, ९ धनुष ऊंचे गोमटप्रभु, १४ वेन्र — मधनुप द्वारा स्थापित सात धनुष उंचे लघुगोमट-प्रभु, १४ वरांग — तालाव में नेमिनाथ मंदिर, १६ हाडोली — चौवीसी

मंदिर, १७ चन्द्रगिरि — चन्द्रनाथ, १८ बटकल — शान्तिनाय, ९१ हलेबीड — पार्श्वनाथ, शान्तिनाथ, २० सक्तीपुरपद्दन — पार्श्वनाय, २१ हासन — पार्श्वनाथ, २२ हुब्बली — आदिनाथ, २३ चन्नापुर — बासुपूज्य २४ ऊखलद — नेमिनाथ, २४ एलूर, २६ हुंबच — पद्मावती, अकलंकेश्वर पार्श्वनाथ, २० मलयखेड — नेमिनाथ, सिद्धान्त, भद्दारकपीठ, २८ शीशलनगर — चन्द्रनाथ, २९ बेलतंगडी — शान्तिनाथ।

# सर्व त्रैलोक्य जिनालय जययाला

[ इस के पहले ३१ पद्य, बीच के कुछ पद्य तथा ६१ से ९५ तक के पद्य अनुपयोगी समझकर छोड दिये हैं | ]

सोनागिरि बुंदेलाखंडे। आयातो चंद्रप्रभ चंडे॥ पंचकोडि रेवा बहमानं । रावनसुनु मोक्ष शिव जाणं ॥ ३२ ॥ सिद्धकृट आहूट सुकोटि । पश्चिम रेवांगत शिव जोटी ॥ बडनगरे बडवाण मुनिंदा। बावनगज सेवित मुनिचंदा॥ ३३॥ अर्गलदेवं वंदे नित्यं। बडनगरे पासाचसित्यं (?)॥ होलगिरी संखेश्वर वंदे। तज्जात्रा दुख पाप निकंदे॥ ४७॥ कर्णांटे गोमट प्रभु सेव्यं । तज्जात्रा भवसंतति खेव्यं ॥ अष्टादश पुरुषैः प्रोत्तुंगं । ध्यानधनं निर्भित्सितसंगं ॥ ४८ ॥ चिकवेटा लघु पर्वत तुंगं। भद्रवाहु षष्ट्रम सत पुंगं॥ नेमिनाथ चैत्यालय सुच्छं। नेमिचंद्र सिद्धांती प्रच्छं॥ ४९॥ व्यलगुलपुर भंडार सुवस्ती। यस्तुति वंदित अघचय नास्ति॥ अद्भुत महिमा कुसुमजनृष्टि । संप्रापित भूपाल सुदृष्टि ॥ ५०॥ श्रीरंगपट्टन महिमाभासं । वर्धमान आदीश्वर कासं ॥ प्लंद विप्रकता शशिनाथं। अई प्रतिष्ठा सुकृत साथं॥ ५१॥ जैन बेदरी जैन निवासं। चंद्रप्रभ जिनधर्म प्रकाशं॥ गेरसुपा वामासुत भ्राजं। तं दर्शन संप्रापित राजं॥ ५२॥ कारकला शिवदेवीतनुजं। नव धनुषैगीमटप्रभु मनुजं॥ नगर वेनूरे गोमटलघुकं । सप्तचाप रचिता नृपमधुकं ॥ ५३ ॥ ग्राम वरांग समीप तडागे। सूर्यमुखा जिनधामा भागे॥ तन्मध्ये श्रीनेमिनिवास । सौधर्मे सम धामा भासं ॥ ५४ ॥ हाडोली हरिपीठ चौवीसं। चंद्रगिरी चंद्रप्रभमीरां॥ बटकाले शांतेश्वर पूजा। वडवाले शांतेश्वर पूजा॥ ५५॥

हलेबिडु चैत्यालय तुंगं। पार्श्वनाथ शांतेश्वर पुंगं॥
पार्श्वनाथ सक्तीपुरपट्टन। हासन पार्श्वांग्रे सुरनट्टन॥ ५६॥
हुब्बलीय आदीश्वर पूतं। वासुपूज्य चन्नापुर नूतं॥
ऊखलद नगरे नेमिकुमारं। बहु प्रतिमा अलुर सुचारं॥ ५०॥
हुंबचनगरे पद्मादेवी। निर्गुडीवृक्षामध सेवी॥
पार्श्वनाथ चैत्यालय राजति। रथशोभा रविसम विभ्राजति॥ ५८॥
अंकलेश्वरं पार्श्वप्रधारं। चिंतामणि चिंता चित हारं।
चंद्रनाथ निर्गुडी ध्यात्वा। मलयखेड सिंहासन झात्वा॥ ५०॥
नेमिनाथ सिद्धांत सुध्यात्वा। जति सिंहासन स्थापितमित्वा॥
शीशलनगरे शशिजिन वंद्यं। ब्यलतंगडी शांतेशमणिद्य॥ ६०॥
मूलसंघ शारदवरगच्छे। बलात्कार कुंदान्वय हंसे॥ ९६॥
जगताभूषण पट्ट दिनेशं। विश्वभृषण महिमा जु गणेशं॥
लाड भव्य उपदेश सुरचिता। सद्वचने जयमाल सचीता॥ ९०॥

# २९. मेरुचन्द्र

मूलसंघ — बलात्कारगण की सूरत शाखा के महारक मेरुचन्द्र

म. महीचन्द्र के पृष्टिशिष्य थे। उन का समय सं. १७२२ से १७३२

= सन १६६६ से १६७६ तक ज्ञात है (भृष्टारक सम्प्रदाय पृ.१९९।)

वे हुंद्र जाति के थे तथा उन की दो रचनाएं प्राप्त हैं — पोडशकारण
पूजा एवं बलम्द्र अहक। इन में से दृहरी रचना हमारे हस्तलिखित
संग्रह से आगे दी जाती है। इस के अनुसार बलभद्र अच्युत (श्रीकृष्ण)

के अग्रज (दडे भाई) थे तथा मृत्यु के बाद पांचवें स्वर्ग में उत्पन्न हुए

थे। उन्हें दुंगी पर्वत के अधिपति कहा है जो वहां से उन के स्वर्गवासः

का सूचक है।

#### बलिभद्र अष्टक

क्षीराम्भोनिधितीर्थसमुद्भवकैः सुजलैः । द्रव्यसुगन्धविमिश्रितकाञ्चनकुम्भगतैः ॥ पञ्चमस्वर्गनिवासि द्दात्यिखलं हि सुखं । तुङ्गी महीघ्रपति सुयजे बलभद्रसुरं ॥ १ ॥ जलं । कुङ्कुमकपुरिमिश्रितचन्द्रनसाररसैः पीतिमतर्जितहाटकप्रीणितभृङ्गगणैः ॥ पंचम. ॥ २ गंधं। कलमशालिसद्ैः इतपञ्चसुपुञ्जमरैः। कैलाराभुधा इवोज्ज्वलवासितदिक्सुमुखैः ॥ पंचमः ॥ ३ अक्षतं । चम्पककेतकिजातिसुमालतिदैवसुमैः। कुन्दकद्ग्वकपाडलबकुलकुशेशयकैः ॥ पंचम. ॥ ४ पूष्पं । खज्जकमोदकमण्डकपायसप्रपभरैः। शास्यक्षेः शुचिपात्रगतैर्मधुरैः सुरसैः ॥ पंचम. ॥ ५ चरुं। हैयगवीनसुधाकरतैलसुगन्धकृतैः। दीपैनिजितरत्नसुकान्तितमौघहरैः ॥ पंचमः ॥ ६ दीपं। स्वगुरुसमुत्थितधूम्रघटैरलिसंमिलितैः। जीमृतविश्रमकल्पित चातकमोद्रकृतैः ॥ पंचम. ॥ ७ धृपं। घाण्टालाङ्गलिगोस्तनिखर्जुरमोचफलैः। न्हीकृतनाकिफलवजमानसनेत्रहरैः॥ पंचमः ॥८ फलं। वारिचन्दनाक्षतैः प्रसृनकैश्चरूत्करैः। दीपधूपसत्फर्कः सुवर्णभाजनस्थितैः॥ अच्युतायजं यजे श्रीतुङ्गीभूधसंस्थितं। वावदीति मेरुचन्द्र शुद्ध भक्तिभावयुक् ॥ ९ ॥ अर्घ ॥

### ३०. गंगादास

गंगादास कारंजा के मूलसंघ — बलात्कारगण के भद्दारक धर्मचन्द्र के शिष्य थे। इन की रचना बलभद्र अष्टक हमारे हस्तलिखित संप्रहसे आगे दी जाती है। इन्हों ने गुरु के साथ मांगीतुंगी पर्वत की यात्रा पाष अष्टमी, बुधवार, शक १६१७ = सन १६९५ के दिन थी। अन्तिम पद्म में यात्रा की यह तिथि देते हुए लेखक ने इस पर्वत से ९९ कोटि मुनियों की मुक्ति का तथा बलभद्र के स्वर्गवास का उल्लेख किया है। गंगादास ने मराठी में पार्श्वनाथ भवान्तर (शक १६१२), गुजराती में आदितत्रार त्रतकथा (शक १६१५), त्रेपनिक्रया विनती व जटामुकुट, तथा संस्कृत में संमेदाचलपूजा, क्षेत्रपालपूजा, एवं मेरुपूजा की रचना की

#### बलिभद्र अष्टक

रत्नत्रयनिर्मेळ तुहिनकरोज्ज्वळ सीर्पा (?) जस जलकेन वरं। भुवनत्रयभूषण भवजलशोषण जिनमतपोषण शुद्धतरं॥ तुंगीस्थमुनीन्द्रं त्रिभुवनचन्द्रं श्रीवलिभद्रं भद्रकरं। चर्चे सुरमहितं मुनिगणसहित भवभयरहितं दुरितहरं॥ १॥ जलं करुणारसकूपं कामसरूपं नुतमुनिभूपं मुक्तिवरं। जनतापतिकन्दन षट्पदनन्दन सुरतस्चन्दनकैः सुकरं ॥ तुंगी. गंधं धर्मामृतधारं शुद्धविचारं मर्दितमारं मानहरं। मौक्तिकशशिभाघर नयनमनोहर शालिजसुन्दरकैः प्रवरं॥३तुंगी.॥अक्षतं विद्याघरवन्दं सततमनिंदं गतयमबंधं शुद्धनयं। द्शदिग्गतपरिमल चम्पकपाडलपुष्पभरेण सुगुणनिलयं ॥तुंगी. ॥४ पुष्पं धृतसंयमभारं भविकाघारं भवजलतारं शुप्रमति। सज्जनतृप्तिकर व्यञ्जनयुत वर पायसधेवरकैः सुपति ॥ तुंगी. ॥ ५ नैवेद्यं पद्मजपद्मावर गोचरिकन्नर निख्ळपुरंद्रगणनिमतं। यमतातसुरञ्जन तिमिरविभञ्जन दीपनु बाण सदा समितं ॥तुंगी ॥६दीपं वाञ्छितदातारं विधुरनिवारं मुनिशृङ्गारं मोक्षरतं । आहतसुरभूपैरिलिगणरूपैरगुरुसुधूपैर्विश्वमतं ॥ तुंगी-॥ 🗸 ॥ धूपं पङ्कजदलनेत्रं जगतिपवित्र वरतरचित्रं चतुरतरं। क्रमुकाम्रकचोचैश्चिर्भटचोचैः कल्पवृक्षसुफलैरजरं ॥ तुंगी. ॥ ८ ॥ फळं. कोटीनां नवमो प्रमा मुनिवरा मुर्चितगताश्चापरे स्वर्गगो बलिभन्द्रकोऽर्घनिकरैः श्रीमांगितुंग्यद्रिके। शाके सप्तशशांकषोडशमिते पौषाष्ट्रमी के दिने। यात्रार्थे गुरुधर्भचन्द्रमहिता गंगादिदासार्चिताः॥ ९॥ अर्धे.॥

## ३१. ब्र. धनजी

इन की मुक्तागिरि — जयमाला हमारे हस्तलिखितसप्रह से आगे दी जाती है। इस में हिंदी-मिश्रित संस्कृत के ११ पद्य हैं। पद्य ५ - में वराड देश में यह पर्वत है। ऐसा कहा है, ६ वें पद्य में ३॥ कोटि मुनियों के मोक्ष जाने का उल्लेख है तथा प्रच ७ में यहां के मलनायक श्रीपार्श्वनाथ हैं ऐसा कहा है। पद्य २ के अनुसार यहां विशाल शिखरा बद्ध मंदिर हैं। इस रचना के कर्ता ब्रह्मचारी धनजी सम्भवतः वे धन-सागर ही हैं जिन की तीन रचनाएं — नवकारपचीसी, विहरमानतीर्थ-कर स्तुति तथा पार्श्वपुराण — प्राप्त हैं। वे काष्ठासंघ — नन्दीतटगच्छ के मद्दारक सुरेन्द्रकीर्ति के शिष्य थे तथा उन का समय सन १६९५ से १७०० तक निश्चित रूप से ज्ञात है (भद्दारक सम्प्रदाय पृ. २९७)।

### मुक्तागिरि जयमाला

सर्वकर्मारिनाशाय विद्ननाशाय संस्तुवे । संस्तुवे फलमोक्षाय देवसेवाय संस्तुवे ॥ १ ॥ सिखरबद्ध प्रासाद विशालं । घंटानाद घ्वजा जयमालं ॥ मुक्तागिरि सुभ पर्वत नावं । देव विद्याघर पृजितभावं ॥ २ ॥

नृत्यविनोद सुकामिनि गानं । मंगल आरित तोरणमालं॥ मुक्तागिरि०॥३॥ ताल कंसाल मृदंग सुयंत्रं । सीरभयूपगंघोदकमंत्रं ॥ मुक्ता० ॥४ ॥ बराड देश जयो गिरिराजं । चतुर्विध संघ करे निजकाजं ॥ मुक्ता०॥५॥ अउठ कोडि मुनि मुक्तिनिवासं । पुष्पवृष्टि जयकार सुरेसं॥ मुक्ता०॥६॥ सकल सौभाग्य सुमंडित देयं । श्रीमूलनायक पार्थ्व सुगेयं ॥ मुक्ता०॥९॥ इंद्रचंद्र धरणंद्र सुआवे । पूजै जिनवर भावना भावे ॥ मुक्ता०॥ ८॥ स्वर्ग विमानव जानो ख्यातं । भवियण वांछित पूरण क्षातं ॥ मुक्ता०॥९॥ भाव धरीने म्हणे ब्रह्मचारी । सेव करे धनजी सुखकारी ॥ मुक्ता०॥१०॥

षता ॥ समस्तदेवदेवेंद्रं समस्तयतिनायकं । समस्तामरनाथेन पुजितः परमेश्वरः ॥ ११ ॥

## ३२. मकरंद

इस किव की मराठी रचना रामटेकछंद हमारे हस्ति खित संग्रह-से आगे दी जाती है। इस में १६ पद्य हैं जिन का सारांश इस प्रकार है— १ यह क्षेत्र 'झाडी मुलक ' में अर्थात वनों से परिपूर्ण प्रदेश में है, २ यहां बधेरवाल लाड जाति के लोग पूजादि करते हैं, ३ बदनुरे, गुजर, पञ्जीवाल जातियों के लोग तथा वराड ( विदर्भ ) एवं खोलापूर के लोग भी यात्रा करते हैं, ४ यहां शांतिनाथ की तीन पुरुष ऊंची मूर्ति पश्चिम की ओर मुख कर के है, ७ मुख्य मंदिर के दोनों ओर क्षेत्रपाल हैं, आगे वेदी ओर प्रतिशाला है, लेकुरसंघवी ने चौक बनवाया है, ८ गाहानकरी उपनाम के लाड सज्जन ने समामंडप तथा चारों ओर किले जैसी दीवाल बनवाई है जिस में एक खिडकी है, ९. चौकोर आंगन में एक 'अड ' अर्थात कुंआ बनाया है, उस में बहुत पानी है, आगे चिंचवन में अर्थांत इमली के वृक्षों के बीच भी एक विहीर अर्थात कुंआ है जिस का पानी मीठा है, १० मंदिर के पीछे एक तालाव, आधारवन, एक कुंआ, तातोबा की ध्यान की मठी है, ११ आगे भवानी-महाकाली का मंदिर है, १२ कार्तिक पूर्णिमा को यहां वार्षिक यात्रा होती है, १३ यहां के गड अर्थात पहाडीपर राम, सीता के मंदिर हैं, तालाव के पास कैकेयी, गौतम के मंदिर है, नागार्जुन ऋषि का गुप्त स्थान है, १४ सिंदूर तीर्थ के आगे आंगन है, वहां तीन मन वजन की बालाजी की मूर्ति है, १५ यह क्षेत्र देवगड राज्य के दहे परगने में है तथा बलात्कारगण के विद्याभूषण भदारक का शिष्यवर्ग यहां रहता है, १६ उन में हेमकीर्ति 'झाडिचा पाछाव ' अर्थात इस वन्य प्रदेश के बादशाह कहे जाते हैं, उन के शिष्य मकरंद ने यह रचना लिखी।

जैसा कि उक्त रचना के अन्तिम पद्य में कहा है, किन मकरंद के गुरु बलात्कारगण के भटारक विद्याभूषण के शिष्य भटारक हेमकीर्ति थे। इन का समय सन १६९६ से १७३१ तक ज्ञात है (भटारक-संप्रदाय पृ. ८७)।

### रामटेक छंद

झाडि मुलकात पाहिल एक । हे तीर्थ अमोलिक रामटेक ॥ १ ॥ सांतिनाथाचे चरनाजवळ । जाति लाड बगेरवाळ ॥ न्हवन पुजा करति त्रिकाळ । जैन लोक । हे तीर्थ० ॥ २ ॥

अनिखन बद्तुरे गुजरपिलवार। वराड धरुनि खोलापुर॥ आला श्रीसंघाचा भार । सकळिक लोक । हे तीर्थ० ॥ ३॥ उभी मूर्त पछम दिसाला। तिन पुरुस उभा पाहिला॥ सांतिनाथ मज भेटला। गेले पातक। हे तीर्थ० ॥ ४॥ सत इंद्राचा तु राना। पुडे नृत्य करिति देवांगना॥ स्वर्गमृत्यु त्रिभुवना । गर्जिति लोक । हे तीर्थ० ॥ ५॥ आयका रामटेकाचि वस्ति । देउल बांधिल कवन्याप्रति ॥ हे का पुर्व लोक सांगति। आहे ठाउक। हे तीर्थ०॥ ६॥ दोहि बाजु क्षेत्रपाळ। पुडे वेदि बांधिल पडसाळ॥ लेकुर संगवि भुपाळ। मांडिला चौक ॥ हे तीर्थ० ॥ ७ ॥ गाहानकरि लाड बोलला। सभामंडप त्याने बांधिला ॥ भोवताला पवळिचा किल्ला। खिडकि एक। हे तीर्थ०॥८॥ अड बांधिला चौबाऱ्यात । पानि लागल मालोनि त्या झिऱ्यात ॥ पुढे विहिर चिचवनात । पानि मिस्टानिक । हे तीर्थं० ॥ ९ ॥ माघे तळ आधार बन । कापुर विहिरिचि बांधन ॥ तातोबा मंडित धरे ध्यान । तपालायक । हे तीर्थ० ॥ १० ॥ सनमुख देउळ भवानिच। लोक म्हनति महाकाळिच॥ अनिख मिध्याति मुर्खाच । न पहावे मुख । हे तीर्थ० ॥ ११ ॥ कार्तिक गुद्ध पुरनमेसि । यात्रा भरे वरसोवरसि ॥ तेथिच महिमा वरतु कैसी। इंद्रलोक। हे तीर्थ०॥ १२॥ राम सीता गड रहिवासि । केगइ बरड गौतम तळ्यापासि ॥ नागार्जुन गुप्त रुसि । दिस्यापुर्वक । हे तीर्थ० ॥ १३ ॥ संदुर विहिरिचि बांधण । पुढे आहे पटांगण ॥ तेथे बाला तो मनमोहन । त्याच वजन एक तिन मन ॥ कागदिपत्रि । हे तीर्थ० ॥ १४॥ देवगड्चा दहे परगना । विद्याभुसनाचि आमना ॥ गळ बाळात्कार जाना । समस्त लोक । हे तोर्थ० ॥ १५॥ पाछाव झाडिचा म्हनति । धन्य धन्य हेमकीर्ति ॥ मकरंद पाड्या त्याहचे चित्ति । नाव धारक । हे तीर्थ० ॥ १६ ॥

## ३३. तोपकवि

तोपकिव अथवा टोपण्णा कोल्हापुर के भद्दारक लक्ष्मीसेन के शिष्या थे। उन्हों ने नागपुर में शक १६२६ = सन १७०४ में पद्मावतीपूजा की रचना की तथा बादमें वे वहीं दीक्षा लेकर शान्तिकीर्ति के नाम से भद्दारक हुए। उन की पद्मावतीपूजा नागपुर की जैन वास्त्रय प्रकाशन संस्थाने छपाई है। इस में अन्तर्भृत पद्मावतीस्तोत्र तथा जयमाला के कुछ पद्यों में पोग्बुच (हुम्मच) की पद्मावतीदेवी की स्तुति की गई है। नीचे हम ये सम्बद्ध पद्म तथा लेखक की अन्तिम प्रशस्ति उद्धृतः करते हैं।

#### पद्मावती स्तोत्र

श्रीमन्नागमरेन्द्रप्रकर्शवनुतपाश्चेशपादाब्जभृंगि ।
श्रीपातालेशचक्षुःश्रतिपरिदृढमार्ये महापुण्यमृतें ।
श्रीमत् सिद्धान्तकीर्ति-वितपितिचरणाराधकेऽभीष्टसिद्धयें
श्रीदेवि स्तौम्यहं त्वां परमकरूणया पाहि पद्माम्बिके माम् ॥ १ ॥
श्रीमद्गाजाधिराजिश्वतिपतिजिनदत्ताच्यमानकमाब्जे
भूभामावकत्रवच्छोभितविनुतमहाक्षेत्रपोम्बुद्धवासे ।
लोहं सद्यमकृत्सिद्धरसपरिलसत्कूपमध्याभिरामे
सौख्यप्राप्त्ये स्तुवे त्वामनवरतमहं पाहि मां देवि पद्मे ॥ २ ॥
निर्गुडीवृक्षमूलस्थकमिलिपयःकूपनिष्कान्तविम्वे
वस्मीकं सव्यभागे तव विलसति विध्वस्तदैत्यप्रताने ।
भूतप्रेतौधमिद्गन्यनुलफणिफणालंकृतप्रोधशीर्षे
दस्वा मे कामितार्थं भजकसुखकरे देवि मां रक्ष रक्ष ॥ ५ ॥

#### जयमाला

अम्बाम्विकयोर्मध्यमिबम्बे पोम्बुचपुरवासिनि जगदम्बे। मिय तव कृपास्तु कोमलगात्रे जय पद्मावित परमपिवत्रे ॥ ८ ॥ निर्गुड्यगमूलकृतवासे भार्गविदन पूजितजनराशे। नयभक्तार्चितपदशतपत्रे जय पद्मावित परमपिवत्रे ॥ ९ ॥

#### प्रशस्ति

स्वस्तिश्रीनृपशालिवाहनशके षक्द्वयद्विचन्द्रांकके रक्ताक्ष्याव्ह्यवत्सरे प्रथमके मासेऽधिके चैत्रके । शुक्ले सत्यतिपत्तिथी विश्वदिने बोम्मात्मजेनोत्तमा तोपनाहिषुरे इता कृतिरियं पूर्णा जगनमंगला ॥ १ ॥ स्वस्तिश्रीकरवीरकोल्लापुरसिंहासनाधीश्वरश्रीमल्लक्ष्मी-सेनभट्टारकशिष्येण बागवाडीपुरस्थेन रायबागश्रेष्टिना बोम्मात्मजेन तोपाख्यकविना भव्यजनाराधनार्थ पुण्यार्थ कृतेयं पद्मावतीहस्तायुधांगपूजाविधानकृतिः । कृत्वेमां कवितां तोपकविनागपुरे मुनिः बलात्कारगणे शान्तिकीतिंभट्टारकोऽभवत् ॥

इन पर्चो के अनुसार देवी पद्मावती सिद्धान्तकीर्ति आचार्य की उपासिका थी, राजा जिनदत्त द्वारा पूजित थी, महाक्षेत्र पोम्बुच्च में निवास करती थी। जिस कून में देवी की मूर्ति थी वहां छोहे को सोना बनानेवाला सिद्धरस था। देवी की मूर्ति निगुडी वृक्ष के नीचे थी, उस की दाहिनी ओर बाँमी थी। अम्बा तथा अम्बिका की मूर्तियों के बीच में पद्मावती की मूर्ति थी तथा शुक्रवार को जनसमृह उस की पूजा करता था।

# ३ ४. देवेन्द्रकीर्ति

कारंजा के बलात्कारण के पाइधीश महारक देनेन्द्रकीर्ति ने सन १७०८-९ में महाराष्ट्र तथा गुजरात के छह तीर्थों की वंदना की । उन के शिष्य जिनसागर, रत्नसागर, चंदसागर, रूपजी, व वीरजी इस यात्रा में उन के साथ थे । इस यात्रा के संस्मरणरूप छह पद्य हमारे संप्रह के एक हस्तिलिखित में प्राप्त हुए । इन्हें हम ने भटारक संप्रदाय (पृ. ६०-६१) में प्रकाशित भी किया है तथा यहां उद्धृत कर रहे हैं । इन पद्यों में यात्रा की तिथियां तथा महत्त्व इस प्रकार बतलाया है— (१) पौष छु. २, रिववार, शक १६५० गजपंथ पर्वत — नासिक तथा त्रिवक के समीप, आठ कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान।

(२) पौष शु. १३, गुरुवार, शक १६५० मांगी तुंगी पर्वत — भागल देश में महेंद्रपुरी के समीप, कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान तथा हलधर (बलराम) एवं माधव (कृष्ण) का मृत्युस्थान।

(३) वैशाख कृष्ण १३, बुधवार, शक १६५१ धूलिया ग्राम — खडक देश (मेवाड) में ऋषभदेव (केशरियाजी) का मंदिर।

(४) मार्गशिर शु. ५, शुक्रवार, शक १६५१, तारंगा पर्वत — गुर्जर देश में वरदत्त आदि साढे तीन कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान, यहीं कोटिशिला है, जो कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान है।

(५) पौष कृष्ण १२, रिववार, शक १६५१ रेवतक (गिरनार) पर्वत — सोरठ देश में नेमिनाथ, कामदेव (प्रदुम्न) आदि बहत्तर कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान।

(६) माघ कृष्ण ४, सोमवार, शक १६५१ अरिंजय ( शंत्रुजय ) पर्वत — सोरठ देश में तीन पांडव तथा लाड राजा एवं आठ कोटि मुनियों का मुक्तिस्थान, बहुत जिनबिंबों से विभूषित है ।

देवेंद्रकीर्ति धर्मचंद्र भद्दारक के शिष्य थे। उनकी ज्ञात तिथियां सन १७०० से १७३० तक हैं। कल्याणमन्दिरपूजा, विधापहार पूजा, व नंदीश्वर आरती ये उन की रचनाएं प्राप्त हैं। उन के शिष्य जिन-सागर मराठी के अच्छे लेखक थे। उन की रचनाओं का एक संग्रह 'जिनसागर यांची समग्र कविता ' जीवराज ग्रंथमाला द्वारा प्रकाशित हुआ है। इस की प्रस्तावना में तथा महारक संग्रदाय (पृ. ७४-७५) में देवेंद्रकीर्ति के विषय में प्राप्त तथ्य हम ने एकत्रित प्रस्तुत किये हैं। उन की तीर्थयात्रां के संस्मरणपद्य मूल रूप में आगे दिये जाते हैं।

#### षट्तीर्थवंदना

नासिक त्रिंबक गाम समीप महागजपंथ घराघर सारं। ध्यान बले वसु कोडि मुनीस गया जिह कर्म जिती भवपारं॥ षोडश पन्नास पोस समुज्वरु बीज तिथी दिननायकवारं। देवंद्रकीर्ति नमे जिनरत्नचंद्रांबुधि रूपविद्यार्थी संवारं॥१॥ भागलदेस महेंद्रपुरी तस संनिधि मांगि गिरी तुंगि तुंगं। हलघर माघव कोडि तपोघन मुक्ति वरी करी कल्मधभंगं॥ शून्यशरान्वितषड्विधु पौष त्रयोदश शुक्र गुरूदिन चंगं। देवेंद्रकीर्ति नमे जिनरत्नचंद्रांबुधि रूपवीरादिक संगं॥२॥ देश खडकमे धूळियगाम युगादि जिनाघिप पुण्यपवित्रा। जाकी दिगंतर विश्वत उज्वल कीर्ति जपे नर देव कलत्र ॥ रूप शरान्वित षोडश वैशाख कृष्ण त्रयोद्शि चंद्रमपुत्रं। देवेंद्रकीर्ति नमे जिनरत्नचंद्रांबुधि रूपजी वीरजि छात्रं॥ ३॥ गुजार देश सुतारंग पर्वत कोडि शिलोपरि कोडि मुनीसा। कोडी अउट्ट बळी वरदत्त पुरःसर मेदि जवंजव खासा॥ चंद्रशराधिक षोडश उज्वल पंचिम भार्गव मार्गक वासा। देवेंद्रकीर्ति भटारक संग समेत नमे करि भूतल सीसा॥ ४॥ सोरट देश सुरेवतकाचल नेमि मुनीश बहत्तर कोडी। काम पुरोग ऋषीशत योगी शिवंगय संसृतिवल्लरि तोडी ॥ पुष्परवी वद बारसि इंदुशरर्तु कलेश समा अतिरूडी। देवेंद्रकीर्ति भदारक संग समेत नमे करपंकज जोडी ॥ ५॥ सोरट देश अरिजय भूधर भूरिजिनेश्वरविव अनुपा। पांडु सुत त्रय मोक्ष गया वसु कोडितथा वर लाडे सुभूपा॥ एक शरान्वित षोडश वत्सर कालिम् माघ चतुर्थि उडूपा। देवेंद्रकीर्ति भट्टारक भावसमेत नमे शांतिसागर रूपा ॥ ६॥

## ३५. जिनसागर

कारंजा के मद्दारक देवेन्द्रकीर्ति का ऊपर उल्लेख किया है। जिनसागर उन्हीं के शिष्य थे। उन की मराठी, हिंदी तथा संस्कृत रचनाओं का संग्रह जीवराज प्रन्थमाला के मराठी विभाग से प्रकाशित हुआ है। जिनसागर की ये रचनाएं शक १६४६ से १६६० = सन १७२४ से ८७३८ तक की हैं। इन में से तीन उद्धरण आगे दिये जाते हैं। पहले में पावापुर से लव, कुश के निर्वाण का उल्लेख है। दूसरे में जिनदत्त राजा द्वारा पोंबुचनगर की स्थापना का तथा पद्मावती

देवी की प्रतिष्ठा का वर्णन है। एवं तीसरे में विपुलाचल से जीवंधर के मोक्ष का वर्णन है। इस के अतिरिक्त जिनागमकया में किं ने सभी तीर्थंकरों के जन्मनगरों का उल्लेख किया है वह उत्तरपुराण के अनुसार है। गुरु के साथ उन्हों ने छह तीयों की वंदना की थी उस का उल्लेख कपर किया ही है।

### लहुअंकुश कथा श्लो. ७७

तेव्हा दोघ कुमार राज्य करिता वैराग्यता पावले। घेती पंचमहावतासि बरवे संबोधता लाधले॥ केला भव्यजनासि बोध बहुधा पावापुरी लाधले। गेले मोक्षपदासि भव्य कवि ते श्रोत्या जना दाविले॥

### यबावती कथा श्लो. ४७, ४८, ५५

प्रधान प्रोहीत समस्त मेटे। कर्णाटकाचे बहु पुण्य मोठे॥
सेना मिळालो बहु वाद्य वाजे। प्रसिद्ध जाले जिनदत्त राजे॥
केली नवी पोंबुचपूरवस्ती। भृगुदिनी स्थापिलि देविमूर्ति॥
हे मात गेली मथुरा पुराला। साकार राजा सह गेहि आला॥
अद्रोमध्ये कृष्णपाषाणमूर्ति। आणि स्थापी वृक्ष निर्गुड व्यक्ती॥
नित्य नेमी दर्शनी अन्न धेई। त्या नेमाने संतती पुत्र होई॥

### जीवंघरपुराण अ. १० पद्य १८२-८३, १८६

हे ऐकोनि जीवंघर । वैराग्य पावला दुर्घर ॥
ऐकी राया हा विचार । म्या तुज साचार सांगितला ॥
सुरम्य पर्वतावरी । महावीर येईल धर्मधुरंघरी ॥
तेथे केवळकान पावोनि एकसरी । लोकसिखरी जाईल ॥
ते मोश्रस्थान जीवंघरासी । विपुलाचल पर्वत पुण्यरासी ॥
हे सर्व सांगितले तुजपासी । घरी मानसी नृपराया ॥

#### ३६. राघव

इस कि की मराठी रचना मुक्तागिरि आरती हमारे संप्रह के इस्तिलिखित से यहां उद्धृत की जाती है। इस में १७ पद्य हैं। पद्य १ में इस क्षेत्र को पृथ्वीपर वैकुंठ की उपमा दी है तथा यहां के मूल-नायक पासोबा (पार्श्वनाथ) का वर्णन किया है। पद्य, ४, ५ तथा १६, १७ में पार्श्वनाथ के जन्म, मातापिता तथा निर्वाण का उल्लेख है। पद्य १० – ११ में तीर्थकरों के निर्वाणक्षेत्रों – संमेदिशखर, चंपापुर, पावापुर, कैलास तथा गिरनेर – का उल्लेख है। पद्य १२ में मुक्तागिरि सेत्र पर एक में हा (बकरा) मृत्यु पाकर ग्रुभगित को प्राप्त हुआ यह उल्लेख है तथा यहां से ३।। कोटि मुनियों के मुक्ति काभी वर्णन है।

कि राघव की एक अन्य रचना कारंजा के सेनगण के भद्दारक सिद्धसेन की प्रशंसा में है। इस से उनका समय सन १७७० से १८३० तक ज्ञात होता है (भद्दारक संप्रदाय पृष्ठ ३४ – ३५)। उन की कुछ हस्तलिखित कृतियों में पद्मकीर्ति, महतिसागर तथा विशाल-कीर्ति की प्रशंसा पाई जाती है।

### मुक्तागिरि आरती

भूवैकुंठ पुरी मुगतागिरि क्षेत्र अमोलिक ।
बोवाळु आरती पासोवा मुळनाईक ॥ १ ॥
रत्नजडित हेमथाळ घेउनि पानी जोडोनि हो ।
श्वानदीप वैराग्य विवेक वाती लाउनि हो ॥ २ ॥
गाती गण गंधर्व किन्नर मुनिजन आनंद हो ।
नाचती थइ थइ आलाप मंजुळ स्वर घ्वनि गर्जती हो ॥ ३ ॥
जन्मकत्यानिक कासि पिता अश्वसेन ।
वामादेवी कुसी जन्मले चिंतामणि रत्न ॥ ४ ॥
पक रात वरुषे संस्था तुजला आयु ममान ।
पद्म पाइ विराजित सुंदर पन्नग लांछन ॥ ५ ॥

तेजविराजित मूर्ति जसा कोमळ कईळि गाभा। अष्ट प्रतिहार्य नी चवतिस अतिराय शोभा ॥ ६॥ ढाळित चामर सिरि तेजांकित इंदुप्रभा। धनद यक्ष स्वयं येउनी अपूर्व केली रचना। निर्मुनिया जिनभुवन सुद्दावन द्वाटकमय गद्दना ॥ ८॥ रत्नजिंदत सिंहासन छत्र मध्य पीठ जान। ध्वजापताका मंडित झळकति चुंबित उच गगन ॥ ९॥ सिखरबंद प्रासाद विशाळ पादका जाण। वीस तीर्थंकर मुक्तिपदासी गेले निर्वाण ॥ १०॥ वासपुज्य चंपापुरि पावापुरी वर्धमान । कैलासी आदिनाथ गिरनेरी नेमिजिन ॥ ११॥ और कोडि मुनि मुक्तिपदासी सिद्ध जाले जान। उद्धरिला तो मेंढा गिरिवर जाला पावन ॥ १२ ॥ सुमन सुवायु सुगंध परिमळ केशरादि पूर्ण। स्वर्गाहुनि तव वचन प्रवृष्टि होती नित जाण ॥ १३॥ रमणि सहित शत शक मिळोनि पुजनासि येती। मांडोनि सिंहासनी स्थापिलि जिनाधिपमूर्ति ॥ १४॥ जयजय राज्दे आनंद टाळि वदनि बोलती। गर्जिति अनहत वाद्य दुंदुभी ध्वनि अंबरि उठती ॥ १५॥ संमेदाचिल उग्र तप मांडिले दारुण। थरारिले आसन सुरपति आला घाऊन ॥ १६॥ मोक्षकल्यानिक देवे केले पूजन। वदे राघव जिनशासनपद पावले निर्वान ॥ १७॥

## ३७. पंडित दिलसुख

इन की त्रैलोक्यस्य — अकृत्रिमचैत्यालय जयमाला का कुछ भाग हमारे संग्रह के हस्तलिखित से यहां दिया जाता है। रचना अशुद्ध संरकृत में है तथा इस में कुल ६२ पद्य हैं। इन में तीथों छेखसूचक पांच तथा समयादिसूचक दो पद्य आगे दिये हैं। लेखक द्वारा उछिखित तीर्थं तथा वहां मुक्त हुए मुनियों के नामादि इस प्रकार हैं — कैलास— वृषभजिनेश; २ पावापुरी, ३ चंपापुरी; ४ रैवतकाचल; ५ शत्रुंजय— तीन पांडव; ६ मांगीतुंगी; ७ मुक्तागिरि; ८ सोनागिरि; ९ वडंवानी; १० तारानगर — वरदत्त; ११ रेवातीर — प्रादिकुमार; १२ गजपंय— बलभद्र; १३ वैभारगिरि — गीतम गणधर; १४ मथुरा — जंबूस्वामी; १५ कोटिशिला; १६ वंशस्थराम (गिरि)।

अन्तिम भाग में किन ने अपने नाम का संस्कृत रूप चित्रार्म, दिया है तथा गुरुरूपमें पद्मनंदि के शिष्य देवेंद्रकीर्ति का उल्लेख किया है। ये देवेंद्रकीर्ति मूलसंघ — बलात्कारगण के कारंजा पीठ के भद्यारक थे। इस रचना की समाप्ति फणिपुर (नागपुर) में श्रावण शु. ७, मंगलवार, शक सं० १७५९ = सन १८३७ में वर्धासा नामक सज्जन के निवेदन पर की गई थी।

### अकृत्रिम चैत्यालय जयमाला

स्रतः वक्ष्ये निर्वाणप्रदेशान् । यत्र यत्र मुनि सिवगत सेसान् ॥ कैलासे वृषभादिजिनेशा । सिवप्राप्ता वंदे हतरोषा ॥ ४० ॥ सम्मेदाद्रो विस्ति जिनपा । मुक्तिगत अविचल सदूपा ॥ पावापुरि चंपापुरि वंद्या । रैवतकाचल नौमि अनिद्या ॥ ४८ ॥ पांडु त्रिसुत सेतृंजय घीरा । मांगीतुंगी मुनीश्वरा प्रवरा ॥ मुक्तागिरि सोनागिरि सारा । वडवानी सन्मुनिमनहारा ॥ ४० ॥ वरदत्तादि सुतारानगरे । प्रादिकुमर मुनि रेवातीरे ॥ गजपंथे वलभद्र प्रसिद्धं । वैभारे गौतममणि सिद्धं ॥ ५० ॥ सन्मथुरायां जंबूस्वामी । सुद्धांतिम केवलि शिवपामी ॥ कोटिसिला वंसस्थारामं । इत्यादिक वंदे शिवधामं ॥ ५१ ॥ सद्ध्यानापितिचत्तजातपरमाल्दादस्थितः सत्तमः रागद्वेषपराङ्मुखोऽतिसुभगः श्रीपद्मनन्दी प्रभुः । तत्यदाम्बरकेन्द्रवत्परिलसद्देवेन्द्रकीर्तिप्रिये । वित्रामेण कृता शुभा प्रजयसन्माला पठध्वं बुधाः ॥ ६१ ॥

नवरारमुनिचन्द्रे श्रावणे गुक्रुपक्षे
फणिपुरग्रुभग्रामे सप्तमो भौमवारे ।
वर वृषरतवर्धासाख्यवाक्याततन्द्रा
जिनगृहजयमाला निर्मिता प्रार्थसिद्ध्या ॥ ६२ ॥
इति श्रीत्रैलोक्यस्थाकृत्रिमचैत्यालयजयमाला संस्कृत
पंडितदिलसुखविरचिता संपूर्णतामभजत् ॥

## ३८. ब्रह्म हर्ष

इत की रचना पार्श्वनाथजयमाला हमारे हस्तलिखित — संप्रह से आगे दी जाती है। इस में २५ पद्य हैं तथा इसकी भाषा हिंदीभिश्रित संस्कृत है। इस के पहले दस पद्यों में पार्श्वनाथ के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया है तथा बाद में निम्नलिखित क्षेत्रों का नामोल्लेख हैं — १ कारंजा — नविधि पार्श्वनाथ, २ मुक्तागिरि, ३ श्रीपुर — अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, १ तविधि, ५ उज्जैन — अवंतिपार्श्वनाथ, ६ महुवा, ७ डमोई— लोडनपार्श्वनाथ, ८ अंकलेश्वर — चिन्तामणि पार्श्वनाथ, ९ वडाली — अमिझरो पार्श्वनाथ, १० खंडवा, ११ कसनेर, १२ येहल — पर्वत-पार्श्वनाथ, १३ सेयलग्राम — कमठेश्वर पार्श्वनाथ, १४ रावणपार्श्वनाथ, १५ संखेश्वरपार्श्वनाथ, १६ मगसी, १७ गोडी (गुजरात में), १८ अबुयल ग्राम — अमिझरो पार्श्वनाथ, १९ वाणारसी, २० करकुंड।

ब्रह्म हर्ष ने अन्तिम पद्यों में नागपूर नगर में भद्दारक लक्ष्मीसेन का गुरुरूप में उल्लेख किया है। ये लक्ष्मीसेन कारंजा के सेनगण के पद्दाधीश थे जिन की ज्ञात तिथियां सन १८४३ से १८६६ तक हैं (भद्दारक संप्रदाय पृ. ३५)।

#### पार्श्वनाथ जयमाला

श्रीतीर्थकर पार्श्वनाथपदकं पूजा च भव्यैः कृतं श्रीजन्मोत्सव इंद्र मेकशिखरे हुपें सुरैः पूजितं । श्रीरान्धिजळपूरितं सुकल्रौः सहस्रवसुधारितं जयजयकार करे च नृत्य करिता पार्श्वप्रभुनामकं ॥ १ ॥

जय जिन जन्म कृतं अभिषेकं । पारसनाथ महीयल मेकं ॥ दंद सुचंद्र नरॅंद्र सुनागे। भानु खगेंद्र सुरकृत भागे॥ २॥ पंचकल्याणिक सहु करे देवं। जयजयकार करे सेवं ॥ इंद्र०॥ ३ ॥ 🕆 वाणारिस पुरिवर संजातं। अश्वसेन राजा तुम तातं॥ इंद्र०॥ ४॥ वामादेवी मात विख्यातं। तस कुक्षे जन्मा प्रभु ख्यातं ॥ इंद्र० ॥ ५ काय उन्नत नव हस्त सुछाजं । कोटि दिवाकर तेज विराजं ॥ इंद्र० ॥६ तीस बरस कुबर पद छाजे। दीक्षा लेय तुम आतम काजे ॥ इंद्र० ॥ ७ कष्ट सह्या तुम इत उपसर्ग । कमठासुर दैत्ये निजवर्ग ॥ इंद्र० ॥ ६ घातिया क्षय करि केवल पाग्या। जयजयकार करी सुरवाम्या॥ इँद्र० समवशरण उपदेश करीता । बत्तीस सढस्र विहार करीता ॥इंद्र०॥१० नयर कारंजे नवनिधि पासं । मुगतागिरिमध्ये तव वासं ॥ इंद्र०॥ ११ श्रीपुर अंतरिक्ष तुझ नामं। परतोपुरे यात्रा सुभ धामं॥ ईद्र०॥ १२॥ तवनिधि पास अवंति उजेनं । महुवा विधन हरे सहु धेनं ॥ इंद्र० ॥१३ उभोइ नयरे ढोलनपासं । अंकलेश्वर चिंतामणि पासं ॥ इंद्र० ॥ १४ ॥ नयर वडाळी अमिझरो पासं । खंडवेपुरे सहुजन आसं ॥ इंद्र० ॥ १५ ॥ कसनेर ग्रामे महिमा सोहे। अभिषेक अष्टक आरति होवे॥ इंद्र०॥१६ येरुल ग्रामे पर्वत पासं । सेयल ग्राम कमठेश्वर पासं ॥ इंद० ॥ १०॥ रावणपार्श्व सुरकृतसेवं । संखेश्वर पूजित सहुदेवं ॥ इंद्र० ॥ १८ ॥ मगसिय पास करे सहु सेवं। गोडी पास गुजराते देवं ॥ इंद्र० ॥ १९॥ अबुयलग्रामे अमिझरो पासं। वानारिस मध्ये महिमा बहु पासं॥इंद्र०॥२० इत्यादिक अतिसय बहुक्षेत्रं । करकुंडे मोमैय सुनेत्रं ॥ इंद्र० ॥ २१ ॥ श्रीनागपुरवर चैत्य बहु राजे । चिंतामणि गुरु पेठमा गाजे ॥इंद्र०॥२२. काष्टासंघ सेनगण मूळसंघ। ये त्रय मिलि पूजे भाव श्रीसंघ॥ इंद्र०॥, भद्वारक लक्ष्मीसेन विराजे। ब्रह्म हर्ष कहे आतम काजे ॥ इंद्र० ॥२४॥ धता॥ जय जिन पासं पूरे आसं भक्तिभाव मन गुद्ध करे। ये पढे जयमालं पूजे त्रिकालं ते कर्म हनी करि मुक्ति वरे ॥ २५ ॥

३९. कवीन्द्रसेवक

उनीसवीं सदी के मराठी जैन लेखकों में कवीन्द्रसेवक मुख्य थे। उन की तीर्थवन्दना ९ पद्यों की छोटीसी रचना है तथा कई प्रभाती—

संप्रहों में प्रकाशित हो चुकी है। इस में कैलास, शत्रुंजय, मांगीतुंगी, गिरनार, मुक्तागिरि, गजपंथ इन छहतीथों का उल्लेख किया है। कवीन्द्रसेवक की रचनाओं का एक संप्रह कोई ४० वर्ष पहले शोलापुर से प्रकाशित हुआ था।

### तीर्थवंदना

भरत क्षेत्रांत पवित्र भूमिका। तिचे नांव घोका प्रातःकाळी ॥ १ ॥ आदिजिनेश्वर गिरि कइछास। तया पद्मी वास घडो मज ॥ २ ॥ शाबुंजय तीर्थी चाळता वाटेने। कर्ममळ घुने होत असे ॥ ३ ॥ मांगीतुंगी ठाई घाळिजे साष्टांग। दळिद्र कुसंग ठाव सोडी ॥ ४ गिरनारीकंड करिता नमन। स्वर्गी शक्त मन उल्हासती ॥ ५ ॥ मुगतागिरि जागा मोक्षाचे मंदिर। पशु मेंढा थोर उद्धरिला ॥ ६ ॥ गजपंथावरी मनोपक्ष घाडी। सुध्यान आवडी जीवाळागी ॥ ७ ॥ पंचकल्याणिक जाले शक्तमेळी। तेथीचीया घळी स्पर्शो अंगा ॥८॥ कवींद्रसेवक गुरुपदी न्हाळा। मनी संतोषळा भक्तीसाठीं ॥ ९ ॥

#### ४०. कमल कान्हासुत

इस लेखक की बिलभद्दिविनंति यह रचना हमारे हस्तिलिखित संग्रह से यहां दी जाती हैं। रचना गुजराती भाषा में है तथा इस में १९ पद्य हैं। पहले उद्धृत किये हुए अभयचंद्रकृत मांगीतुंगी गीत का यह संक्षिप्त रूपांतर प्रतीत होता है। इस की उल्लेख योग्य बातें हैं— पद्य २ में बलभद्र को राम तुंगी पित कहा है, पद्य ७ में कृष्ण के देहत्याग का स्थान भालिका भूमि कहा है; पद्य ११ में तुंगीगिरि के निकट जयतापुर का उल्लेख है; पद्य १६ — १७ में तुंगीगिरि से राम, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील आदि ९९ कोटि मुनियों के मुक्ति का वर्णन है।

कित कमल का परिचय अथवा समय या अन्य कुछ भी विवरण ज्ञात नहीं है। सिर्फ कान्हासुत इस विशेषण से उन के पिता का नाम कान्हा ज्ञात होता है।

#### बलिभद्रविनंति

श्री जिनवर रे चरणकमल हृदय धरूं। माता सरस्वती रे हात जोडी विनती करूं ॥ १ ॥ गुरु वांदु रे राम कीरति अति भावसुँ। मन हरिवयो रे तुंगीपति गुण गावसुँ ॥२॥ जादव वंशी रे श्रीवसुदेव वनपती। अति सुंदर रे रोहिणि तस घरनी सती ॥ ३॥ स्रत जायो रे त्रिभुवनतिलक सोहामनो। नाम उत्तिम रे बलिभद्र नाम कोडावणो ॥ ४॥ लघु बंघव रे कृष्ण हवा त्रिखंडपति। राज्य भोगवे रे इंद्र निवासे द्वारावति ॥ ५॥ द्वीपायण रे कोपे द्वारापुर बालियुँ। हरी बलतनुँ रे संसारिक सुख टालियुँ ॥ ६॥ बेहु चालीया रे भालिका भूमि गया। तिहा कृष्णजिरे प्राण थकी अलगा थया ॥ ७ ॥ राम मृत्तिक रे लेइ छमासे रडवड्या। मोहनि करमे रे बलिभद्र फंदे पड्या ॥ ८॥ सुर आविया रे प्रतिबोध्या तव अति घणा। समझाविया रे बहु परी मान स्वामि तम्ह तणा ॥ ९॥ वैराग्य रे अंत करम सहु गह गयुँ। लेइ दीक्षा रे महामुनि ध्यान खमायुँ ॥ १०॥ चरी करवा रे आविया जयतापुर भणि। वावि क्रवा रे नीर भरे बहु कामिनि ॥ ११ ॥ देखि मुनिवर रे विकल हुई ते भामिनि। नीहाले रे व्याप्यो मोह महामुनि । १२॥ घट मुकी रे निज बालक तेने फासीयुँ। रोवे बालक रे मुखकमल विकासियुँ ॥ १३॥ साधु सांभल्यो रे दयानिधान समुजइ। छोडच्यो रे जाऊँ मुगति वनिता कुवि ॥ १४॥

निम लेघो रे भामिन मुख जीवा तनुँ।
बत्या पाछ्या रे करी अमरान सुद्वावणो ॥ १५ ॥
तुंगी गिरि रे सिद्धक्षेत्र रिलयामणो।
राम इनवंत रे नलनील सुग्रीव सुद्वावणो ॥ १६ ॥
पद्व आदि रे कोडि नव्दान उ जानिए।
मुनि सिद्धा रे गुण तेहना वस्तिए॥ १७ ॥
स्वामी तारा रे दास तनी गनता नही।
पन म्हारा रे म्हणे ठाकुर त् येक सही॥ १८ ॥
थोडु मांगु रे तुझ पद मझ हियडे रहे।
येह विनती रे कमल कान्हासुते करी॥ १९ ॥

### सारसंकलन - एक टिप्पण

अब तक जिन तीथों के ऐतिहासिक उल्लेखों का संग्रह किया उन का अब अकारादि कम से वर्णन करेंगे। इस सारसंकलन में सब से पहले पूर्वोक्त ऐतिहासिक उल्लेखों का सारांश दिया है, फिर उस क्षेत्र के वर्तमान स्थान तथा मार्ग की जानकारी दी है तथा अन्त में अन्य पुस्तकों, शिलालेखों आदि से प्राप्त जानकारी दे कर आवश्यक ऐतिहासिक बातों का संग्रह किया है। इस तुलनात्मक सामग्रीके लिए जिन मुख्य पुस्तकों का उपयोग हुआ है उन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

- (१) विविधतीर्थकल्प खरतरगच्छ के आचार्य जिनप्रभसूरिने इस प्रन्थ की रचना बादशाह मुहम्मद तुघलक के राज्यकाल में चौदहवी सदी में की थी। मुनि जिनविजयजी द्वारा संपादित यह प्रन्थ सिंघी जैन प्रन्थमाला से सन १९३४ में प्रकाशित हुआ है।
- (२) प्राचीन तीर्थमाला संग्रह श्वेताम्बर परम्परा के मध्ययुगीन यात्रियों द्वारा रचित २५ तीर्थमालाओं का यह संग्रह विजय-धर्मस्रिजी ने संपादित किया या तथा यशोविजय प्रन्थमाला, भावनगर द्वारा सन १९२१ में प्रकाशित हुआ है। इस के पृष्ठों के उल्लेख पूर्वी

अदेश के क्षेत्रों के लिए प्रस्तावना के और अन्य क्षेत्रों के लिए मूल

- (३) भारत के प्राचीन जैन तीर्थ डॉ. जगदीराचन्द्र जैन द्वारा लिखित यह पुस्तक जैन संस्कृति संशोधन मंडल, हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी द्वारा सन १९५२ में प्रकाशित हुई है। लेखक के विस्तृत प्रबन्ध 'लाइफ इन एन्शन्ट इन्डिया ॲज डेपिक्टेड इन दि जैन कॅनन ' के एक प्रकरण का यह हिन्दी में संक्षिप्त रूपान्तर है।
- (४) जैन तीर्थयात्रादर्शक ब्रह्मचारी गेबीलालजी द्वारा लिखित इस पुस्तक की सन १९३० में श्री. मूलचन्द किसनदास कापडिया द्वारा प्रकाशित दूसरी आवृत्ति का उपयोग किया गया है।
- (५) जैन तीर्थोनो इतिहास मुनि ज्ञानविजय द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन जैन ज्ञानवर्धक शाला, वेरावल से सन १९२४ में हुआ था।
- (६) जैन तीर्थीनो इतिहास-(न्या.)मुनि न्यायविजय द्वारा लिखित यह पुस्तक चारित्रस्मारक प्रन्थमाला, अहमदाबाद, द्वारा प्रकाशित हुई है।
- (७) जैन साहित्य और इतिहास स्व. पं. नाथूरामजी अमी के इतिहासिविषयक निबन्धों का यह संप्रह है। हिन्दी प्रन्थरत्नाकर, बम्बई द्वारा सन १९५६ में प्रकाशित दूसरे संस्करण का हम ने उपयोग किया है।
- (८) जैनिझम इन साउथ इन्डिया डॉ. देसाई द्वारा लिखित यह प्रन्थ जीवराज जैन प्रन्थमाला, शोलापुर द्वारा सन १९५७ में प्रकाशित हुआ है।
- (९) जैन शिलालेख संग्रह भा. १, २, ३ माणिकचन्द्र दि. जैन प्रन्थमाला, बम्बई द्वारा प्रकाशित । प्रथम भाग में श्रवण बेलगोल के कोई ५०० लेख हैं । दूसरे तथा तीसरे भाग के लेख डॉ. गेरिनो की सन १९०८ की सूची के अनुसार श्री. विजयमूर्ति शास्त्री ने संकलित किये हैं । तीसरे भाग में डॉ. गुलाबचन्द्र चौधरी की विस्तृत प्रस्तावना है।

#### सारसंकलन

(पूर्वोल्लिखित तीथों का अकारादि क्रम से वर्णन तथा अन्य साधनों से प्राप्त तथ्यों का संकलन)

अगगलदेव - धाराशिव देखिए।

अग्रमन्द्र — चम्पापुर के समीप राजतमीलिका नदी के पास बारहवें तीर्थंकर श्रीवासुपूज्य का मुक्तिस्थान (गुणमद्र)। वर्तमान स्थान — बिहार में भागलपुर के दक्षिण में ३ व मीलपर मन्दारिगिरि नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। भागलपुर से यहां तक रेल लाइन भी है और मोटर — रास्ता भी। पर्वत पर दो मन्दिर हैं। पर्वत की तलहटी में प्राम में धर्मशाला और एक मन्दिर है। विशेष — अन्य लेखकों ने चम्पापुर को ही वासुपुज्य का निर्वाणस्थान माना है। इस समय पर्वत पर दि. मन्दिर है। यहां किसी समय से. यात्री भी आते थे। देखिए — जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ४९६, भारत के प्राचीन जैन तीर्थे पृ. २५, प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ. २६, जैन तीर्थयात्रादर्शक पृ. १२९।

अचणपुर — यहां पूज्यपाद द्वारा वन्दित जिनबिम्ब था (जय-सागर)। अन्य विवरण ज्ञात नहीं है।

अझारा – इस का उल्लेख सुमितसागर ने किया है। यह तीर्थ सौराष्ट्र के दक्षिणी छोर पर पश्चिम रेलवे के उना स्टेशन से दो मील दूर है। यहां पार्श्वनाथ का मंदिर है तथा कई शिलालेख भी हैं जिन में एक सं. १०४२ का है (जैन तीर्थोंनो इतिहास पृ. ५१) यह श्वेताम्बरों के अधिकार में है।

अहात्रय - कैलास देखिए।

अणिघो - बागड प्रदेश में, पार्श्वनाथ का मन्दिर है (जयसागर)। श्वे. साधु रत्नकुशल ने भी इस का उल्लेख किया है (प्राचीन तीर्थमाला-संग्रह भा. १ पृ. १७०)।

अबू - आबू देखिए।

अमरेश्वर — नर्भदा नदी के मध्य में पर्वत पर यह तीर्थ था जहां एक देव ने अपने पूर्वजन्म के गुरु का सम्मान किया था (हरिषेण)। वर्तमान में यह स्थान जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध नही है। इस का जो वर्णन आचार्य ने दिया है वह ओंकारेश्वर से मिलताजुलता है, ओंकारेश्वर पश्चिम रेलवे के खंडवा-अजमेर मार्ग पर ओंकारेश्वर रोड स्टेशन से सात मील पूर्व में है, यहां शिव का प्रसिद्ध मंदिर है।

#### अमीझरो - वडाली देखिए।

अयोध्या - नामान्तर साकेत, विनीता, कोशला, अवध्या । यह प्राचीन कोशल प्रदेश की राजधानी सरयू नदी के किनारे है। यहां ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनन्दन, सुमतिनाथ एवं अनन्तनाथ इन पांच तीर्थंकरों का जन्म हुआ था (यतिवृषभ, रविषेण, जटासिंहनन्दि, जिनसेन, गुणभद्र )। चक्रवर्ती भरत और सगर की यह राजधानी थी (पद्मपुराण सर्ग २०, हरिवंशपुराण सर्ग ६०, उत्तरपुराण सर्ग ४८)। गुणभद्र के कथनानुसार मघवा, सनत्कुमार और सुमौम चक्रवर्ती भी यहीं हुए थे \*( उत्तरपुराण सर्ग ६१ व ६५ ) । दशरथ और रामचन्द्र यहीं राज्य करते थे। यहां बडे बडे मंदिर थे (ज्ञानसागर)। महावीर के नवम गणधर अचलस्राता का जन्म यहीं हुआ था (जिनप्रम – विविध-तीर्थकल्प पृ. २४), यहां के मन्दिर में चकेश्वरी और गोमुख यक्ष की मृर्तियां भी थीं (वही)। पार्श्वनाथवाटिका, सीताकुण्ड और सहस्रधारा यहां के दर्शनीय स्थान थे (वही)। राजा कुमारपाल के समय यहां से देवेन्द्रसूरि ने तीन मूर्तियां प्राप्त कर सेरीसय नगर में स्थापित की थीं (वही)। यह नगर इस समय भी समृद्ध है। उत्तरप्रदेश में लखनऊ — वाराणसी रेल मार्ग पर फैजाबाद के पास यह स्टेशन है। यहां धर्मशाला और सात मंदिर हैं। रामचन्द्र की राजधानी होने से यह तीर्थ हिन्दुओं में भी प्रसिद्ध है और रामके सैंकडों मंदिर यहां हैं। अधिक विवरण

<sup>\*</sup> पद्मपुराण सर्ग २० के अनुसार ये चक्रवर्ती क्रमशः भावस्ती, इस्तिना-गपुर और ईशावती में हुए ये।

के लिए इष्टब्य — प्राचीनतीर्थमाला संप्रह पृ. ३४, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ४९९, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. ३८, जैन तीर्थ यात्रा दर्शक पृ. १०७।

अर्गलदेव—धाराशिव देखिए । अर्बुदगिरि—आबू देखिए ।

अलवर—यहां का मन्दिर रावणपार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध था। म. पद्मनन्दि ने इस का एक स्तीत्र लिखा था। अन्य उल्लेखकर्ता हैं — सुमितसागर, जयसागर तथा हर्ष। इस समय यह मन्दिर श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अधिकार में है। श्वेताम्बर परम्परा में इस के उल्लेखों पर श्री. अगरचंदजी नाहटा ने प्रकाश डाला है (अनेकान्त वर्ष ९ पृ. २२२)। अलवर शहर राजस्थान में है तथा जयपुर — दिल्ली रेलमार्ग पर स्टेशन है। रावणपार्श्वनाथ मंदिर शहर से ४ मील पर एक पहाडी की तलहटी में है। देखिए—जैन तीर्थोंनो इतिहास पृ. ३९७ (न्या.)।

अवधापुर—यहां राय गुणधर ने सहस्रकूट जिनमन्दिर बनवाया था और बड़े ठाठ से उस की प्रितिष्ठा की थी (ज्ञानसागर)। उकत स्थान महाराष्ट्र के परभणी जिले में है तथा इस समय औंढा कहलाता है। उक्त सहस्रकूट मन्दिर जीर्ण दशा में अभी विद्यमान है। इसे पंच-कुमार गंदिर भी कहते हैं क्यों कि इस में वासुपूज्य, मल्लि, नेमि, पार्श्व तथा महावीर इन पांच कुमार तीर्थंकरों की सुन्दर खङ्गासन मूर्तियां हैं। इस प्राम में नागनाथ नामक प्रसिद्ध शिवमन्दिर भी है।

अवन्ति पार्श्वनाथ—उज्जयिनी देखिए।

अवन्ति शान्तिनाथ — गुणकीर्ति और सुमितसागर ने इस क्षेत्र का उल्लेख किया है। वर्तमान मालवा का प्राचीन नाम अवन्ति था। अतः उदयकीर्ति द्वारा उल्लिखित मालव — शांतिनाथ भी यही प्रतीत होते हैं। उदयकीर्ति के अनुसार यहां की मूर्ति विश्वसेन राजाने निकाली थी। निकाली थी (कड्ढिउ) इस कथन का तात्पर्य मदनकीर्ति के वर्णन से स्पष्ट होता है — उनके कथनानुसार वेत्रवती (वर्तमान बेतवा) के हृदसे यह मूर्ति निकाली गई थी। किन्तु इन चारों लेखकोंने यह

मूर्ति किस नगरमें थी इस का कोई संकेत नही दिया है। विश्वसेन राजा का भी इतिहास में परिचय नहीं मिलता।\*

अवरोधनगर—समुद्र से आश्रम में एक दिव्य शिला आई, उस पर ब्राह्मण ने सब देवों को रखा किन्तु केवल मुनिसुवतजिन की मृति ही वहां रह सकी यह अद्भुत घटना अवरोधनगर में हुई (मदन-कीर्ति)। इस में उल्लिखित अवरोधनगर का अन्य विवरण अज्ञात है। "

\*पं. दरबारीलालजीने इस रहोक का अर्थ करते समय कहा है (शासनचतुष्कि-शिका पृ. ७ तथा ५१) जिस तरह तालाब से वेत्रवती निकली उस तरह समुद्र से शान्तिजिनसूर्ति निकली । किन्तु यह टीक प्रतीत नहीं होता क्यों कि इस अर्थ में वेत्रवती का उल्लेख निरर्थक हो जाता है, वेत्रवती का उद्गम तालाब से हुआ यह कथन भी निर्थक है । अतः हम ने यहां समुद्र के समान (गहरे) वेत्रवती के हद से मूर्ति निकली ऐसा अर्थ किया है । उदयकीर्ति के 'मालवहें' शब्द का पं. दरबारीलालजी ने 'मालवर्ता' अनुवाद किया है यह भी टीक नहीं । यह शब्द संस्कृत 'मालवें के समान अपसंश का सतम्यन्त शब्द है जिस का अर्थ 'मालव में 'होता है ।

\*पं. दरवारीलालबी ने इस क्षेत्र को प्रतिष्ठान से अभिन्न मानते हुए इस स्रोक के 'सरितां नाथास्तु ' शब्द का अर्थ 'बृहन्नद गोदावरी से ' ऐसा किया है (शासनचतुस्त्रिशिका पृ. २० तथा ५३), साथ ही आशारम्य से भी इसे अभिन्न बतलाया है। हमारी समझ में यह टीक नही। उनत स्रोक में 'सरितां नाथा ' का गोदावरी यह तारपर्य करना, किटन है। इस के स्थान में 'सरितां नाथानू याने 'समुद्र से यह अर्थ ठीक रहेगा। प्रतिष्ठान के विषय में बिनप्रमस्ति ने तीन कहम लिखे हैं (विविधतीर्थकस्प पृ. ४७, ५९ व ६१) किन्तु उनत दिव्य आश्रम की शिला का उस में कोई उस्लेख नहीं है। अतः सिर्फ इसलिए की अवरोधनगर, आशारम्य तथा प्रतिष्ठान तीनों में मुनिसुन्नत के मन्दिर ये उन्हें अभिन्न मानना टीक नहीं। बिनप्रमस्ति ने भडीच, प्रतिष्ठान, अयोध्या, विन्ध्य एवं माणिक्यदंडक इन पांच स्थानों में मुनिसुन्नतमंदिरोंका उस्लेख किया है (विविधतीर्थकल्प पृ. ८६)। आगे आशारम्य का विवरण भी देखिए।

अष्टापद—कैलास देखिए। अस्सारम्म—आशारम्य देखिए।

अहिच्छत्र — अहिच्छत्र के पार्श्वनाथ को निर्वाणकाण्ड (अतिशय-क्षेत्रकाण्ड) में वन्दन किया है। इस संग्रह के अन्य किसी लेखक एक इस का उल्लेख नहीं किया। जिनप्रभसूरि ने इस क्षेत्र के विषय में कल्प लिखा है (विविधतीर्थ-कल्प पृ. १४)। इस के अनुसार इसने नगर का नाम शंखावती था, पार्श्वनाथ पर कमठासुर का उपसर्ग दूर करने के लिए धरणेन्द्र ने नागफणा फैलाकर छत्र के रूप में धारण की अतः तब से इसे अहिच्छत्रा नगर कहने लगे। यहां के पार्श्वनाथमंदिर तथा नेमिनाथमूर्तिसहित अम्बादेवी की मूर्ति का एवं अनेक लौकिक तथां का भी उन्हों ने वर्णन किया है। महाभारत के अनुसार यह नगर उत्तर पंचाल प्रदेश की राजधानी था तथा द्रोणाचार्य ने द्रुपद राजा को पराजित कर यहां अपना अधिकार स्थापित किया था। वर्तमान स्थान — उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामनगर के समीप अहिच्छत्र के भग्ना-वशेष हैं। अधिक विवरण के लिए दृष्टव्य — प्राचीन तीर्थमाला संग्रह पृ. ३९, जैन तीर्थोनो इतिहास (न्या.) पृ. ५४९, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. ४२।

अंकलेश्वर—गुजरात के इस नगर में चिन्तामणि पार्श्वनाथ का मन्दिर है (ज्ञानसागर, हर्ष)। दूसरी सदी में पुष्पदन्त और भूतबलि आचार्यों ने गिरनार में षट्खण्डागम का अध्ययन करने के बाद इस नगर में एक वर्षावास बिताया था (षट्खण्डागम टीका धवला भा. १ पृ. ७१)। सेनगण के भद्दारक श्रुतवीर इस नगर से भडीच गये थे जहां उन्हों ने अठारह वर्ष की आयु में ही सुलतान मुहम्मदशाह के दरबार में समस्यापूर्ति कर के सम्मान पाया था (भद्दारक सम्प्रदाय पृ. ३०)। इन का समय पन्द्रहवीं सदी है। इस नगर में सं. १६५७ = सन १६०० में मुलसंघ — बलात्कारगण के मद्दारक वादिचन्द्र ने संस्कृत में यशोधर चरित की रचना की थी (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ३८८)। वर्तमान में भी अंकलेश्वर समृद्ध नगर है तथा पश्चिम रेलने

के सूरत — बड़ीदा मार्ग पर स्टेशन है। हाल कुछ वर्षों में पेट्रोल की खोज से इस नगर का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। चिन्तामणिपार्श्वनाथ के मन्दिर के अलावा तीन और मन्दिर भी यहां हैं और एक धर्मशाला भी है। देखिए — जैन तीर्थयात्रादर्शक पृ. ५७।

अंतरिक्षपार्श्वनाथ-श्रीपुर देखिए।

अंबापुर — यहां के मिललनाथ मिन्दर का उल्लेख जयसागर ने किया है। अन्यविवरण ज्ञात नहीं।\*

आगलदेव--धाराशिव देखिए।

आवृ -- रूपान्तर अवू, अर्बुदगिरि । यहां के मन्दिरों का उल्लेख ज्ञानसागर और जयसागर ने किया है। यहां गुजरात के महामन्त्री विमल ने सं. १०८८ = सन १०३१ में आदिनायमन्दिर बनवाया था तथा महामन्त्री तेजपाल ने सं. १२८८ = सन १२३१ में नेमिनाथमन्दिर बनवाया था। ये दोनों मन्दिर जैन शिल्पकला के सर्वोत्तम उदाहरणों के रूप में अब भी विद्यमान हैं। जिनमभसूरि ने इस के विषय में एक कल्प लिखा है (विविधतीर्धकल्प पृ. १५) । यहां के दिगम्बर जैन मन्दिर की स्थापना सं. १४९४ = सन १४३८ में भटारक सकलकीर्ति द्वारा की गई थी जिस की प्रशस्ति संघवी गोव्यंद ने लिखवाई थी (जैनमित्र ३-२-१९२१)। आबू के विषय में मुनि जयन्तविजय ने दो विस्तृत पुस्तकें लिखी हैं। यह स्थान हिन्दुओं का भी प्रसिद्ध तीर्थ है तथा राजस्थान के अग्निकुल के राजपूत वंशोंका उत्पत्तिस्थान माना जाता है। यह पर्वतीय विश्रामस्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है तथा पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद - अजमेर मार्ग के आबूरोंड स्टेशन से २५ मील दूर है। द्रष्टव्य-जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ३५, जैन-तीर्योंनो इतिहास (न्या.) पृ. २७६।

<sup>\*</sup>खंभात नगर का एक नाम अंबावती था। किंतु बयसागर ने अंबापुर का उस्लेख तवनिधि, सेलग्राम, पैठन के साथ किया है अतः यह दक्षिण प्रदेश का नगर प्रतीत होता है। ज्ञानसागर द्वारा उल्लिखित आम्रपुरी संभवतः यही है। आम्रपुरी का विवरण आगे दिया है।

आम्रपुरी—दक्षिण देश में आम्रपुरी में चिन्तामणि और चूडामणि जिनराज के मन्दिर हैं (ज्ञानसागर)। यह आम्रपुरी महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित आंबा नामक प्राम का ही संस्कृत रूपान्तर प्रतीत होता है। जयसागर द्वारा उल्लिखित अंबापुर यही प्रतीत होता है। यह प्राम हिंदुओं का भी अच्छा तीर्थ है। यहां जोगाई देवी का मन्दिर है। मराठी के प्रसिद्ध प्रन्थकार मुकुन्दराज ने यहीं विवेकसिन्धु नामक प्रन्थ शक १११० = सन ११८८ में लिखा था।

आवापुर—यहां के चिन्तामणि जिनमन्दिर का जयसागर ने उल्लेख किया है। अधिक विवरण प्राप्त नही।

आशारम्य इस नगर के मुन्धिवतदेव को निर्वाणकाण्ड (अतिशयक्षेत्रकाण्ड) में बन्दन किया है। उदयर्कार्ति तथा गुणकीर्ति ने मी इस का उल्लेख किया है। किन्तु इन तीनों उल्लेखों से इस नगर के स्थान के बारे में कुछ संकेत नहीं मिलता। "

आंतरी—बागड प्रदेश के इस नगर में दो बड़े मन्दिर हैं (ज्ञानसागर)। यहां के नौतनभद्र प्रासाद (मन्दिर) का उद्धार हूमड जाति के सं. भोजा ने कराया था ऐसा सं. १६८६ = सन १६३० के रात्रंजय के शिलालेख से ज्ञात होता है (जैनिमत्र २७-१-१९२०, भटारक संप्रदाय पृ. १५०)। काष्ठासंघ—लाडबागड गच्छ के भटारक नरेन्द्रकीर्ति ने यहां राजा रणमल्ल का सहयोग प्राप्त कर शान्तिनाथ-पन्दिर का उद्धार किया था। रणमल्ल ईडर के राजा थे तथा उन का राज्यकाल सन १३४५ से १४०३ तक है (भट्टारक संप्रदाय पृ. २५९)।

<sup>&</sup>quot;पं. दरनारीलालजी ने इसे अवरोधनगर तथा प्रतिष्ठान से अभिक पतलाया है इस का कुछ विचार ऊपर अवरोधनगर के विवरण में किया है। उदयकीर्ति के 'आसरिम्म ' शब्द का अनुवाद उन्हों ने 'आश्रम में ' ऐसा किया है। यह ठीक नहीं प्रतीत होता। 'आश्रम में ' के लिए अपश्रंश शब्द अस्समे, अस्समि या अस्समिम्म होता है। 'आसरिम्म ' यह 'आसरम्म ' की सप्तमी का रूप है अतः उस का अनुवाद 'आशारम्य में ' करना चाहिए ।

उखलद — यहां नेमिनाथ का मन्दिर है (विश्वभूषण), यह पूर्णा नदी के किनारे है, यहां के नेमिनाथमूर्ति के अंगुठे में पारस पत्थर लगा हुआ था (ज्ञानसागर)। यह तीर्थ अब भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के परभणी जिले में मनमाड — पूर्णा रेलमार्ग पर मीरखेत स्टेशन है उस के उत्तर में चार मील पर उखलद है। देखिए — जैन तीर्थयात्रा— दर्शक पृ. १९९।

#### उज्जन्त, उज्जयन्त—ऊर्जयन्त देखिए।

उज्जियनी - रूपान्तर ऊजेनी, उज्जैन । यह मालव प्रदेश की राजधानी है जिसे प्राचीन समय में अवन्ति कहते थे। यहां अवन्ति-पार्श्वनाथ का मन्दिर है (सुमितसागर, जयसागर, हर्ष)। यह वही स्थान है जहां सिद्धसेनाचार्य ने शिवलिंग से पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट कर के विक्रमादित्य राजा को प्रभावित किया था (ज्ञानसागर)। प्ररातनः कथाओं के अनुसार इसी नगर में अवन्तिसुकुमाल मुनि हुए थे। घोर उपसर्ग सहने के बाद जहां उन का देहावसान हुआ वहां उन की पत्नियों ने शोक से रुदन किया वह स्थान कलक लेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ (हरिषेण)। काकंदी के राजा अभयघोष मुनि होकर तपस्या करते हुए इसी नगर के समीप मुक्त हुए (हरिषेण)। जिनप्रभसूरि ने सिद्धसेनाचार्य और विक्रमादित्य की कथा बतलाते हुए शिवलिंग से निकली हुई प्रतिमा को बुडुंगेश्वर नाभेयदेव यह नाम दिया है (विविध-तीर्थकल्प पृ. ८८) । यह नगर इस समय भी समृद्ध है । यह मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की राजधानी है, मोपाल - रतलाम रेलमार्ग पर प्रमुख स्टेशन है तथा विक्रम विश्वविद्यालय का मुख्य स्थान है। यह हिन्दुओं का भी प्रसिद्ध तीर्थ है। विवरण के लिए देखिए - जैन तीथोंनो इतिहास (न्या.) पू. ३९२, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पू. ५६, जैन तीर्थयात्रा दर्शक पू. ११।

उ.न—यह निमआड प्रदेश में, सुन्दर मन्दिरों से सुशोभित नगर हैं (ज्ञानसागर)। इस समय यह छोटा गांव है तथा मध्यप्रदेश के पश्चिमी निमाड जिले की राजधानी खरगोन से दस मील दूर है। यहां छह भन्न मन्दिर हैं जो ११ वीं १२ वीं—सदी के हैं। एक मन्दिर में एक खिडत शिलालेख है। उस में परमार राजा उदयादित्य (११ वीं सदी) का उल्लेख है। यहां भ. महावीर की दो मूर्तिया मिलीं जो सं. १२१८ तथा सं. १२५२ में स्थापित की गईं थीं। यहां के मन्दिर बहुत जीर्णशीर्ण हुए थे। सन १९३५ में इन में से एक मन्दिर का जीर्णोद्धार किया गया। तीन साल बाद वहां एक नया मन्दिर और मानस्तम्भ बनवाया गया। सन १९४४ में मुनि हेमसागर का स्वर्गवास होने से उन की समाधि बनाई गई। सन १९४९ में इस समाधि के पास चार छोटे छोटे मन्दिर बनाये गये। इस जीर्णोद्धारकार्य के दौरान इस क्षेत्र को पावागिरि ( सुवर्णभद्द आदि चार मुनियों का मुक्तिस्थान) यह नाम दिया गया जो कि इतिहास की दिष्ट से उचित नहीं है (आगे पावागिरि का विवरण देखिए)।

ऊर्जयन्त—रूपान्तर उज्जन्त, उज्जयन्त रैवतक, रेवन्त, गिरिनगर, गिरिनार, गिरनार, गिरनेर। इस पर्वत पर बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ मुक्त हुए (समन्तभद्र, यितवृषम, "पूज्यपाद, जटासिंहनन्दि, रिवषण, जिनसेन आदि)। इस पर्वत के तीन शिखरों से प्रबुम्नकुमार (श्रीकृष्ण के पुत्र), अनिरुद्धकुमार (प्रबुम्न के पुत्र) तथा शम्बुकुमार (श्रीकृष्ण के पुत्र) मुक्त हुए (गुणभद्र)। इन के अतिरिक्त ७२ करोड ७ सौ मुनि भी यहां मुक्त हुए (निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, मेघराज आदि)। इस के शिखर पर इन्द्र द्वारा स्थापित लक्षण (पदचिह्न) हैं, (समन्तभद्र)। तथा इन्द्र द्वारा स्थापित निराभरण मूर्ति भी है (मदन-कीर्ति)। यहां सिंहवाहिनी अंबा देवी जैन उपासकोंके विव्न दुर करती है

<sup>\*</sup> श्वेताम्बर परम्परा में इन तीनों का निर्वाण शत्रुं जय से माना गया है (जिनप्रमस्रि-विविधतीर्थक ल्प पृ. २)।

<sup>ं</sup> यह मूर्ति वही प्रतीत होती है जो इस समय यहां के पांचवें शिखरपर नेमिनाथ के चरणचिन्हों के नीचे के पावाण में उत्कीर्ण है। अतः पं. दरबारी-छालजी ने यह मूर्ति अब नही है ऐसा जो कथन किया है (शासनचतुस्त्रिशिका यू. ३६) वह ठीक नहीं प्रतीत होता।

(जिनसेन)। श्रीकृष्ण के छोटे भाई गजकुमार यहां मुक्त हुए; यहां अंबादेवी के टोंक सहित सात टोंक हैं, भीमकुंड और ज्ञानकुंड हैं, सहसावन और लक्खावन हैं, राणी राज़ल की गुहा है (ज्ञानसागर)। कारंजा के म. जिनसेन और म. देवेन्द्रकीर्ति के उल्लेख यात्रासंबंधी हैं। अन्य उल्लेख-कर्ती हैं — जयसागर, चिमणापंडित, सोमसेन, सुनितसागर, कवीन्द्रसेवक तथा दिलसृख।

ऊर्जयन्त अथवा गिरनार अब भी सुप्रसिद्ध क्षेत्र है तथा सौराष्ट्र के मध्य में स्थित जूनागढ नगर से तीन मील दूर है । बाबू कामताप्रसादजी ने इस के बारे में गिरिनार - गौरव नामक विस्तृत पुस्तक लिखी है। इस की तलहटी में जैनों और हिन्दुओं की बडी बडी धर्मशालाएं हैं। २५०० सीढियां चढने पर पहले शिखर का दर्शन होता है, यहां तीन दिगम्बर मन्दिर और कई श्वेनाम्बर मन्दिर हैं जिन में एक राजा कुमार-पाल के मंत्री सज्जन ने बारहवीं सदी में और दूसरा महामंत्री तेजपाल ने तेरहवीं सदी में बनवाया हुआ है । इस शिखर पर राजीमती की गुहा-भी दर्शनीय है, इस में पाषाण में राजीमती की मूर्ति उत्कीर्ण है। यहां कुछ कुंड भी हैं जो अब हिन्दुओं के अधिकार में हैं। यहां से कुछ जचाई पर दूसरा शिखर है, यहां अंबादेत्री का पुरातन मंदिर है, यह अब हिन्दुओं के अधिकार में है। इस के समीप अनिरुद्ध कुमार के चरणचिन्ह हैं। यहां से कुछ ऊंचाई पर तीसरा शिखर है, इस पर शम्बुकुमार के चरणचिन्ह हैं। यहां हिन्दुओं का गोरक्षनाथ का मंन्दिर भी है। यहां से आगे चौथा शिखर है जहां प्रयुम्न कुमार के चरणचिन्ह और एक जिनमूर्ति उत्कीर्ण है। इस शिखर का मार्ग सीढियां न होने से दुर्गम है। तीसरे शिखर से सीढियां पांचने शिखर को जाती हैं। पांचवे शिखर पर श्रीनेमिनाथ की मूर्ति और चरणचिन्ह हैं। हिन्दू यात्री इन्ही चरणों को दत्तात्रेय का मान कर पूजते हैं - यहां दोनों का अधिकार है। पर्वत के उत्तर की ओर तलहटी में सहसावन (सहस्रा-भवन ) है। इस के लिए पहले शिखर से सी दियां गई हैं। यहां नेमिनाय के दीक्षाकल्याणक और केवलज्ञानकल्याणक के चरणचिन्ह हैं।

गिरनार के बहुत से उल्लेख जैन साहित्य में मिलते हैं। इनका विस्तृत परिचय बाबू कामताप्रसादजी के उपर्युक्त पुस्तक में देखना चाहिए। इन में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। दूसरी सदी में इस पर्वत की चन्द्रगुहा में श्रीधरसेनाचार्य रहते थे। आपने परम्परागत श्रुतज्ञानकी रक्षा के लिए पुष्पदन्त और भूतबलि नामक शिष्यों को महाकर्मप्रकृतिप्राभृत अथवा षट्खण्डागम का उपदेश दिया था (इन्द्रनन्दिकृत श्रतावतार स्त्रो. २०३ और आगे)। यहां के कई शिलालेख प्राप्त हैं जिनमें सबसे प्राचीन दूसरी सदी का है। इस क्षेत्र के अधिकार के लिए दिगम्बर और श्वेताम्बरों में अक्सर संघर्ष होता रहा है। इस का विवरण बाबू कामताप्रसाद जी के उपर्युक्त पुस्तक से तथा पं. नाथुरामजी प्रेमी के जैन साहित्य और इतिहास ( पृ. ४६८-७२ )से प्राप्त हो सकता है। जुनागढ से पर्वत की ओर आते समय मार्ग में एक भव्य शिला पर सम्राट अशोक के लेख हैं। इसी शिला पर महाक्षत्रप रहदामा का सन १५० वा और सम्राट स्वन्दर स का सन १५८ का लख भी है। इन लेखों में यहां सुदर्शननामक विशाल सरोवर के जीणीं द्वार का वर्णन है। यह सरोवर सम्राट चन्द्रग्त मीर्य ने बनवाया था। यह अब नष्ट हो चुका है। जिनप्रमसृरि ने इस तीर्थ के विषय में चार कल्प लिखे हैं (विविधतीर्थकल्प पृ. ६-(०)।

### ऋषभदेव-धुलेव देखिए।

ऋषिगिरि—राजगृह के समीप स्थित पांच पहादियों में से यह पूर्व की और चौकोर आकार की पहाडी है (यतिवृषम, जिनसेन)। पूज्यपाद ने इस का सिद्धक्षेत्रों में अन्तर्भाव किया है और इसे ऋष्यदि कहा है। पं. प्रेमीजी का अनुमान है कि निर्वाणकाण्ड में उल्लिखित सवणगिरि और रिस्सिदगिरि भी इसी के नामान्तर होने चाहिएं (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४३६ और ४४९) अधिक विवरण के लिए राजगृह, सवणगिरि और रिस्सिदगिरि का वर्णन भी देखिए।

एन्र्-वेण्र देखिए।

एरंडवेल—यहां नेमिनाय का मन्दिर है (ज्ञानसागर, जयसागर)।
सं. १६४१ = सन १५८४ में यहां के धर्मनाथ चैत्यालय में मुनि
देवेन्द्रकीर्ति ने अंबिका रास की एक प्रति लिखी थी (भदारक सम्प्रदाय
पृ. ५१)। महाराष्ट्र के जलगांव (पूर्व खानदेश) जिले में स्थित
एरंडोल ही पुरातन एरंडवेल है। यह धूलिया-जलगांव मुख्य मार्ग पर
है और एरंडोल तालुके की राजधानी है।

एलूर-रूपान्तर एरुल, येरुल, वेरूळ, एलोरा। यह नगर दक्षिण देश में एयल राजा द्वारा स्थापित है, इसी ने पर्वत में बहुतसी गुहाएं और जिनमूर्तियां उत्कीण कराई, जिस से इन्द्रराज सन्तुष्ट हुए,\* यहां कार्तिक पूर्णिमा को यात्रा होती है (ज्ञानसागर)। यहां की शिल्परचना आश्चर्यजनक है (सुमितसागर)। यहां बहुत मूर्तियां हैं (विश्वभूषण)। यहां के मुख्य देव पर्वतपार्श्वनाथ कहलाते हैं (हर्ष)। एलोरा के गुहामन्दिर इस समय भी प्रसिद्ध हैं तथा महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद नगर से १८ मील दूर स्थित हैं। यहां बौद्ध, हिन्दू और जैन तीनों के विशाल गुहामन्दिर हैं। थोडी दूर वेरूल प्राम में घृष्णेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवमन्दिर भी है। एलोरा की जैन गुहाओं में कुछ शिलालेख भी हैं। इन में से एक शक ११५६ = सन १२३५ का है जिस में चक्रेश्वर नामक सज्जन द्वारा पार्श्वनाथमंन्दिर के निर्माण का वर्णन है (जैन शिलालेख संप्रह भा. ३ प्र. ३३५)।

<sup>\*</sup> इस वर्णन से प्रतीत होता है कि इंद्रंशन सम्राट थे और एयलराज उन के सामन्त । राष्ट्रकूट सम्राट इन्द्रशन (तृतीय) का राज्यकाल सन ९१४ — ९२२ तक था और इन्द्रशन (चतुर्थ) इसी वंश के अन्तिम राजा (सन ९७३ — ७४) थे (दि एज ऑफ इम्पिरियल कनीज पृ. १२ — १३, १६) इन में इन्द्रशन (तृतीय) के अभीन एल राजा होना अधिक संभव है क्यों कि इन्द्रशन (चतुर्थ) का राज्यकाल बहुत थोडा और संकटपूर्ण रहा है अतः उस समय एलोश के गुहामंदिरों जैसा भन्य कार्य होना कटिन है। आगे श्रीपुर के

कचनेर—रूपान्तर कसनेर । यहां के पार्श्वनाथ मन्दिरका उल्लेख हर्ष ने किया है तथा चिमणापंडितने यहां के पार्श्वनाथ की आरती लिखी है। यह स्थान महाराष्ट्रमें औरंगाबाद से बीस मील पर स्थित है।

कणझरो—यह प्राम बागड प्रदेश में है, यहां बावन मूर्तियों से सुशोभित मन्दिर है ( ज्ञानसागर )।

> कनकगिरि—कनकादि, कनकाचल — सोनागिरि देखिए। कमठपार्श्वनाथ—सेलग्राम देखिए। कम्पिला—काम्पिल्य देखिए।

कलकलेश्वर—इस का उल्लेख उज्जयिनी के वर्णन में आ चुका है।

कियां है। हर्ष द्वारा उल्लेख सुमितसागर ने किया है। हर्ष द्वारा उल्लिखित करकुंड भी संभवतः यही है। यहां के पार्श्वनाथ के मन्दिर का उल्लेख जिनप्रभसूरि ने किया है (विविधतीर्थकल्प पृ. २६) इन के कथनानुसार यह तीर्थ अंग प्रदेश में (वर्तमान विहार प्रदेश के पूर्व भाग में) किल पर्वत के समीप कुण्ड नामक सरोवर के निकट राजा करकंडु ने स्थापित किया था। वर्तमान में यह तीर्थ विच्छित्न हुआ है। किलिकुंड पार्श्वनाथ की एक पूजा श्रुतसागर ने लिखी है, किन्तु उस से यह स्थान कहां है इस का पता नहीं चलता।

#### कसनेर-कचनेर देखिए।

काकन्दी—इस नगर में नौने तीर्थंकर पुष्पदन्त का जन्म हुआ था ( यितवृष्भ, रिवषेण, जटासिंहनिन्द, जिनसेन, गुणभद्र)। इस के वर्तमान स्थान के बारे में मतभेद हैं। दिगम्बर संप्रदाय में उत्तर प्रदेश में स्थित प्राम खुकुन्द को प्राचीन काकन्दी मानते हैं। यहां तीन मंदिर हैं। गोरखपुर-वाराणसी रेलमार्ग के नौनखार स्टेशन से यह तीन मैल दूर है। क्वेताम्बर सम्प्रदाय में बिहार में स्थित काकन ग्राम को प्राचीन काकन्दी मानते हैं। यह मुंगेर जिले में है। कल्पसूत्र में काकन्दिका नामक जैनश्रमणों की

शाखा का उल्लेख है। अधिक विवरण के लिए इष्टब्य — प्राचीन तीर्थमाला संप्रह पृ. २४, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. २६, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या) पृ. ४८९।

काम्पिल्य — रूपान्तर किम्पल्ल, कंपिला। यह पुरातन पांचाल प्रदेश की राजधानी गंगा के तीर पर थी। यहां तेरहवें तीर्थंकर विमल-नाथ का जन्म हुआ था (यितवृषम, रिविषेण, जटासिंहनन्दि, जिनसेन, गुणभद्र)। इस समय यह छोटासा प्राम है तथा उत्तरप्रदेश में फर्रुखा-बाद जिले में कायमगंज रेलवेस्टेशन से छह मील दूर है। यहां दिगम्बर, श्वेताम्बर दोनों के मन्दिर हैं। पद्मपुराण के अनुसार दसवें चक्रवर्ती हरिषेण तथा बारहवें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त इसी नगर में हुए थे\* (सर्ग २० क्षे). १८६, १९२)। महाभारतयुग में यही राजा दुपद की राजधानी थी तथा दौपदी का स्वयंवर यहीं हुआ था। चार प्रत्येकबुद्धों में एक राजा दुर्मुख का यही निवासस्थान था। जिनप्रमसूरि ने इस के विषय में एक कल्प लिखा है (विविधतीर्थकल्प पृ. ५०)। अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य प्राचीन तीर्थमाला संग्रह पृ. ३८, जैनतीर्थोनो इतिहास (न्या.) पृ. ५२७, जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ९७, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. ४२।

कारकल — यहां नेमिनाथ मंदिर है तथा नौ धनुष ऊंची गोमट-स्वाभी की मूर्ति है (विश्वभूषण) यहां चतुर्मुख रत्नत्रय मन्दिर तथा नेमिनाथ मंदिर है, मेरसवेरडु राजा द्वारा स्थापित दश धनुष ठंची गोमट-स्वामी की मूर्ति है, यह नगर तुलराज प्रदेश में हैं (ज्ञानसागर)। इस समय भी यह नगर समृद्ध है। मैसूर प्रदेश के दक्षिण कनडा जिले के कारकल तालुके का यह मुख्य स्थान है। मंगलोर से यह ३२ मील दूर है। उपर्युक्त लेखकों द्वारा वर्णित मन्दिर तथा मूर्ति भी विद्यमान हैं। यहां के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बाहुबली स्थामी की यह ३४ फुट ऊंची मूर्ति भैरवेन्द्र के पुत्र पांड्यराज ने शक १३५३ = सन

<sup>\*</sup> उत्तरपुराण में इन की राजधानियां भोगपुर और अयोध्या बतलाई हैं. (सर्ग ६७ और ७२)।

१४३२ में निर्माण कराई थी तथा देशी गण — पनसोगेबिल के लिलत-कीर्ति मुनीन्द्र के उपदेश से यह कार्य सम्पन्न हुआ था (जैन शिला-लेखसंग्रह भा. ३ पृ. ४७९) इसी राजा ने पांच वर्ष बाद वहां ब्रह्म-देवस्तम्भ की स्थापना की थी (उपर्युक्त पृ. ४८१)। राजा भैरवरस (द्वितीय) ने शक ४५०८ = सन १५८६ में यहां रत्नत्रय चतुर्मुख मन्दिर बनवाया (उपर्युक्त पृ. ५४५) तथा उस के लिए कुछ दान दिया था। कारकल में पन्द्रहवीं सदी से भद्दारकपीठ रहा है, वहां के सब आचार्य लिलतकीर्ति इस उपाधि को धारण करते थे। इन का शास्त्रमांडार बडा समृद्ध है। देखिए — जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १६७।

कारंजा — यहां पार्श्वनाथमंदिर है (हर्ष) तथा चन्द्रनाथ मंदिर है। इस के भोंहरे में रत्नत्रय जिनमूर्तियां हैं (ज्ञानसागर)। इस समय भी यह समृद्ध नगर है। विदर्भ में मध्य रेलवे के मूर्तिजापुर—धनतमाल मार्ग पर यह स्टेशन है। यहां पन्द्रहर्वी—सोलहवीं सदी से सेनगण, मूलसंघ — बलात्कारगण तथा काष्टासंघ — लाडबागडगच्छ के भदारकपीठ रहे हैं। उपर्युक्त पार्श्वनाथमंदिर सेनगण से तथा चंद्रनाथमंदिर काष्टासंघ से संबद्ध है। इन तीनों परम्पराओं के भद्दारकों का विस्तृत इतिहास हम ने 'भद्दारक सम्प्रदाय' में दिया है। इन के कारण यह नगर विदर्भ की जैन गतिविधियों का केन्द्रस्थान रहा है। इस समय उक्त तीनों पीठों पर कोई भद्दारक विद्यमान नहीं हैं। तथापि जैन प्रंथों के उन समृद्ध मांडार विद्यमान हैं। यहां महावीर ब्रह्मचर्याश्रम नामक गुरुकुल संस्था भी है। शीलविजय ने यहां के संघपति भोज और उन के परिवार की समृद्धि का सुन्दर वर्णन अपनी तीर्थमाला में दिया है (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४५५-६)। जिस से सत्रहर्वी सदी में इस स्थान के महत्त्व पर प्रकाश पडता है।

#### काशी-वाराणसी देखिए।

किष्किन्धपर्वत—यह तीर्थ दक्षिणापय में है, यहां योगी कार्तिक-स्वामी ने तपश्चर्या की थी उन के प्रभाव से यहां का पानी रोगनिवारक हो गया था (हरिषेण)। वर्तमान में यह तीर्थ ज्ञात नही है। रामायण के अनुसार किष्किन्धानगर वानरराज सुग्रीव की राजधानी था। संभव है कि इसी नगर के समीप कहीं यह पर्वत रहा हो।

कुण्डपुर—रूपान्तर कुण्डप्राम, क्षत्रियकुण्डप्राम, कुण्डलपुर । यह निर्देह ( उत्तर बिहार ) प्रदेश की राजधानी नैशाली का एक उपनगर था । यहां अन्तिम तीर्थंकर भगवान महानीर का जन्म हुआ था ( यतिकृषभ, पूज्यपाद, रिविषण, जटासिंहनंदि, जिनसेन, गुणभद्र ) । इस समय वैशाली नगर के स्थान पर बसाढ नामक छोटा गांव है, यह उत्तर बिहार में मुजप्परपुर शहर से २२ मील द्र हैं । कुण्डप्राम के स्थान को वहां बसुकुण्ड कहते हैं । यह बहुत वर्षों से उद्ध्यस्त पडा हुआ था । गत कुछ वर्षों में वहां भ. महानीर का स्मारक स्थापित किया गया है तथा वैशाली प्राकृत जैन विद्यापीठ का निर्माण चल रहा है ( फिलहाल यह संस्था मुजप्परपुर में ही कार्य कर रही है ) ।

इस स्थान के विस्मृत हो जाने से आधुनिक समय में कुछ लोगों ने दक्षिण बिहार के नालन्दा के समीप के वहगांव को कुण्डलपुर मान लिया था। मध्यप्रदेश के दमोह जिले के कुण्डलपुर का मी इस स्थान से कोई संबंध नहीं है। इस क्षेत्र के संबंध में विजयेन्द्रस्रिकृत 'वैशाली' तथा दर्शनविजयकृत 'क्षत्रियकुण्ड ' ये स्वतन्त्र पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस दूसरे पुस्तक में श्वेतांबर मध्ययुगीन परम्परा के अनुसार दक्षिण बिहार में लछ्त्राड प्राम के निकट क्षत्रियकुण्ड होने का समर्थन किया है जो विशेष युक्तिसंगत नहीं है। अधिक विवरण के लिए द्रष्टव्य — प्राचीन तीर्थमाला संग्रह पृ. २२, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ४८५।

कुण्डलगिरि—वर्तमान अवसर्पिणी युग के अन्तिम केवलज्ञानी श्रीधर का यह निर्वाणस्थान है (यितवृषभ)। पूज्यपाद द्वारा उल्लिखित प्रवरकुण्डल भी संभवतः यही हैं। वर्तमान में यह तीर्थ प्रसिद्ध नही है। कुछ लोगों ने मध्यप्रदेश के दमोह जिले में स्थित कुण्डलपुर को पुरातन कुण्डलगिरि माना है किन्तु यह तर्क विशेष उचित प्रतीत नही होता। पं. दरबारीलालजीने इसे राजगृह के समीप की पांच पहाडियों में से एक बतलाया है (अनेकान्त वर्ष ८ पृ. ११५) आगे राजगृह के वर्णन में इस का कुछ विचार किया गया है।

कुन्युगिरि — रूपान्तर कुंथलगिरि, वंशगिरि । वंशस्थलपुर के पश्चिम में कुंथुगिरि है, यहां से कुलभूषण तथा देशभूषण मुनि मुक्त हुए ( निर्वाणकाण्ड ) । मेघराज ने इस स्थान पर राम द्वारा देशभूषण -कुलभूषण का उपसर्ग दूर किये जाने का उल्लेख किया है। ज्ञानसागरने वंशस्थल के स्थान पर वांसिनयर यह रूपांतर दिया है। गुणकीर्ति, सोमसेन, जयसागर, चिमणा पंडित, सुमतिसागर, दिलसुख इन लेखकोंने कुंशुगिरि नाम का उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ वंशस्थल से मिलते-जुलते वंशगिरि, वंशाचल और वांसिनयर जैसे नाम प्रयुक्त किये हैं। प्राचीन लेखकों में रविषेण और जिनसेन ने वंशगिरि पर देशभूषण -कुल भूषण की तपस्या का और राम द्वारा उन के उपसर्ग दूर किये जाने का वर्णन किया है, इन मुनियों का मुक्तिस्थान उन्हों ने नहीं बतलाया है। उन के कथनानुसार राम ने इस पर्वत पर बहुत से जैन मंदिर बनवाये जिस से उस का नाम बदल कर रामगिरि हो गया। उन्हों ने कुंथुगिरि नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस समय यह क्षेत्र महाराष्ट्र मे है। मध्य रेलवे के कुर्डुवाडी — लातूर मार्गपर बारसी टाउन स्टेशन है, उस से २२ मील दूर यह पहाडी है। पहले यहां केवल चरणपादुकाएं थीं। संवत् १९३२ में ईडर के भ. कनककीर्ति ने इस का जीणींद्धार करवाया। अब तक वहां दस मन्दिर बन चुके हैं। कई वर्षों से वहां एक ब्रह्मचर्याश्रम चल रहा है । कुछ वर्ष पहले आचार्य शान्तिसागर का यहीं स्वर्गवास हुआ था।

प्रो. ज्योतिप्रसाद जैन ने वंशगिरि = रामिरि के रिविषेण — जिनसेनकृत वर्णन का विचार कर अनुमान किया है कि आन्ध्रप्रदेश के विजगापद्दम जिले में विजयानगरम् के समीप का रामकोण्ड पर्वत ही रामिरि होना चाहिए क्यों कि वहां अनेक जैन गुहामन्दिरों के अवशेष विद्यानन हैं (जैन सिद्धान्त भास्कर भा. २० अंक १)। पं. प्रेमीजी ने

भी इस का उल्लेख करते हुए कहा है कि उग्रादित्य आचार्य ने कल्याण-कारक नामक वैद्यक प्रन्य जिस रामिगिरि पर बनाया था वह यही हो सकता है क्यों कि उप्रदित्य ने वेंगी के राजा के अधिकार में स्थित त्रिकालिंग प्रदेश के ऊंचे रामिगिरि पर अपना ग्रंथ लिखा था, यह वर्णन आन्ध्रस्थित रामकोण्ड के लिए ही संभव है (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४४६-७) अतः उन्हों ने वर्तमान कुंथलगिरि की प्रसिद्धि ८०-९० वर्ष से ही है ऐसा निष्कर्ष निकाला है।

इस में सन्देह नहीं कि उग्रादित्य के ग्रंथ का रचनास्थान आन्ध्रस्थित रामिगिरि ही हो सकता है किन्तु मध्ययुगीन लेखकों की दृष्टिमें वंशगिरि = कुंथुगिरि उस के वर्तमान स्थान परही था ऐसा अतीत होता है। जयसागर तथा ज्ञानसागर ने तेर तथा धाराशिव के साथ इस का उल्लेख किया है जिस से प्रतीत होता है कि यह भी महाराष्ट्र में होना चाहिए। इन लेखकों ने वंशस्थल के लिए वांसीनयर शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द बारसी से मिलता जुलता है। यह ऊपर बताया ही है कि बारसी कुंथलगिरि से २२ मील पर ही है। अतः यह बहुत संभव है कि इन लेखकों ने वर्तमान कुंथुगिरि का ही उल्लेख किया हो। इस कुंथलगिरि के समीप रामकुंड नामक स्थान भी है इस का उल्लेख प्रेमीजी ने ही किया है।

प्रो. ज्योतिप्रसाद और पं. प्रेमीजी ने आन्ध्रस्थित रामकोण्ड के पक्ष में एक कारण यह भी बताया है कि वह दण्डकारण्य के समीप है और यह बात रविषेण — जिनसेन के वर्णन से मिलती है। इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि दण्डकारण्य शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक क्षेत्र के लिए होता रहा है। महाराष्ट्र की परम्परा के अनुसार गोदावरी और कृष्णा के तीर का पूरा प्रदेश रामायण — युग में दण्डकारण्य कहलाता

<sup>\*</sup> कलिंग और आंघ्र की सीमा पर स्थित इस रामगिरि का उल्लेख इश्षिण के बृहत्कथाकोष में (कथा ५६ क्षो, १९६) भी है, किन्तु वहां वंशिंगिरि या कुंशुगिरि का संबंध नहीं है।

था। वर्तमान नासिक नगर इसी प्रदेश में था जिस से रामसंबंधी कई कथाएं संबद्ध हैं। अतः वर्तमान कुंयलिगिरि भी दण्डकारण्य से असंबद्ध नहीं है।

पद्मप्रभ का यमकाष्टक स्तोत्र भी रामगिरि के पार्श्वनाथ की स्तुति के लिए लिखा गया है। यह रामगिरि कहां था यह जानने का कोई साधन नहीं है।

कालिदास के मेघदूत में उल्लिखित रामगिरि भी विवाद का विषय रहा है। कुछ विद्वान नागपुर के निकट २५ मील पर स्थित रामटेक को रामगिरि मानते हैं, तो अन्य विद्वान मध्यप्रदेश में सरगुजा के निकट स्थित रामकोण्ड को। किन्तु इस का वर्तमान विषय पर खास प्रभाव नहीं पडता। द्रष्टव्य — जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १८२।

कुलपाक — रूपान्तर कुल्यपाक, कुल्लपाक, कोल्लपाक, कुल्ल-पाद्य। यहां की आदिनाथमूर्ति माणिकस्वामी, माणिक्यस्वामी अथवा माणिकदेव नाम से प्रसिद्ध है। इस का उल्लेख उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, सुमतिसागर, जयसागर, ज्ञानसागर तथा भ. जिनसेन ने किया है। सिंहनंदि ने इस के विषय में गीत लिखा है। इस गीत के अनुसार यह मूर्ति भरत राजा ने इन्द्रनील रत्न से बनवाई थी, बहुत समय बाद रावण ने इसे प्राप्त किया तथा मन्दोदरी ने इस की पूजा की, फिर बहुत समय तक यह समुद्र में पडी रही तथा बाद में शंकर राजा ने इसे प्राप्त कर वर्तमान मन्दिर बनवाया। जिनप्रभसूरि ने विविधतीर्थकल्प में इस के विषय में एक कल्प लिखा है (पृ. १०१–२), वही कथा इस गीत में है। जिनप्रभसूरि ने कहा है कि उपर्युक्त शंकर राजा कर्णाटक प्रदेश के कल्याण नगर में राज्य करता था। इतिहास से पता चलता है कि कल्याण के कलचुरि राजाओं में संकम (द्वितीय) ने सन ११७७ से ११८० तक राज्य किया था (दि स्ट्रगल फॉर एस्पायर पृ. १८१–२)। हो सकता है कि उसी के समय में यह मन्दिर बना हो\*। शील विजय के कथनानुसार शंकर राजा तो शैव था — उस ने ३६० शिवमन्दिर बनवाये — किन्तु उस की रानी जिनमक्त थी, उस ने यह मन्दिर बनवाया था (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४५८)।

यह क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश में सिकन्दराबाद वरंगल रेलमार्ग के आलेर स्टेशन के पास से ४ मील दूर है। जैन तीथों नो इतिहास (पृ. ५८) के कथनानुसार यहां के मंदिर का जीणींद्धार सं. १७६७ में केशर-कुशलगणी ने करवाया था। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों इस तीर्थ की यात्रा करते हैं। देखिए — जैन तीर्थों नो इतिहास (न्या.) पृ. ४१२, जैन तीर्थयात्रा दर्शक पृ. २००।

कुशाप्रपुर—राजगृह देखिए। कुसुमपुर—पाटिलपुत्र देखिए। केशिरयाजी—धुलेव देखिए।

कैलाश — रूपान्तर कैलास, कहलास, किर्नेलास, अष्टापद, अडावय। इस पर्वत पर पहले तीर्थंकर श्रीऋषभदेव का निर्वाण हुआ (पूज्यपाद, रिविषण, जटासिंहनंदि, जिनसेन आदि)। इस पर्वत के समीप भगीरथ ने गंगा के तीर पर दीर्घंकाल तपस्या की तथा वहीं उन का निर्वाण हुआ (गुणभद्र)। नागकुमार, ज्याल, महान्याल आदि का निर्वाण यहीं हुआ (निर्वाणकाण्ड, गुणकीर्ति, मेघराज, ज्ञानसागर आदि)। यहां सुवर्ण वर्ण की दिन्य जिनम्तिंयां हैं (मदनकीर्ति)।

<sup>\*</sup> यहां यह नोट करना जहरी है कि जिनप्रमस्दि इस राजा को बहुत प्राचीन मानते थे — उन के कथनानुसार मन्दिर बनने के बाद विक्रम संवत् ६८० तक यह मूर्ति अधर रही थी, बाद में सिंहासन से उस का स्पर्ध होने लगा। किन्तु इतने प्राचीन समय में कल्याण नगर का अस्तित्व ही नही था। अतः यह कथन विचारणीय हो जाता है।

<sup>1</sup> पुष्पदन्त और मिल्लिषेण के नागकुमारचित्तों में उन के निर्वाणस्थान का उस्त्रेख नहीं है।

पुराणकथाओं के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र पहले चक्रवर्ती राजा भरत के यहां दिच्य मन्दिर बनवाये थे, दूसरे चक्रवर्ती सगर के पुत्रों ने इस पर्वतः के चारों ओर दण्डरान से गहरी खाई बनाई जिस से साधारण मनुष्यों के लिए इस पर्वत पर चढना असंभव हो गया ( उत्तर पुराण पर्व ४८ )। इस समय भी हिमालय के पश्चिमी भाग में कैलाश एक प्रसिद्ध शिखर है और गंगा के उद्गमस्थल से कुछ उत्तर की ओर स्थित है। हिन्दुओं की मान्यता के अनुसार यह पर्वत शिव का निवासस्थान है अतः वे इस की प्रदक्षिणा के लिए बराबर जाते रहे हैं। जैनों में यह परम्परा टूट सी गई है। हाल के कुछ वर्षों में चीनियों के अधिकार के कारण अब कोई भी भारतीय वहां नही जा पाता । इस के विषय में जिनप्रमसूरि ने एक कल्प लिखा है (विविधतीर्थकल्प पृ. ९१)। कुछ वर्ष पहले स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने इस के विषय में 'मेरी कैलाशयात्रा' नामक विस्तृतः पस्तक लिखी थी। कैलाश की केवल प्रदक्षिणा ही की जा सकती है, उस पर चढना संभव नहीं क्यों कि आठों दिशाओं में इस के तट काटे हुएसे कोई दो हजार फुटतक ऊंचे हैं। इसी लिए इस को अष्टापद यह नाम प्राप्त हुआ है। इसी पर्वत के समीप सुप्रसिद्ध मानस सरोवर तथा रावणहद नामक विशाल भीलें हैं। देखिए जैन तीथाँनी इतिहास (न्या.) प. ५३३।

कोटितीर्थ-पूर्वदेश में वरेन्द्र प्रदेश में देवकोट नगर के पास सोमशर्मा मुनि का उपसर्ग दूर करने के लिए देवोंने कोटि रत्नों की वर्षा की तब से वह स्थान कोटितीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ (हरिषेण)। वर्तमान समय में यह तीर्थ ज्ञात नही है। खेताम्बर परस्परा के प्रन्थों में राढ (बंगाल का उत्तर माग) की राजधानी के रूप में कोटिवर्ष नगर का उल्लेख आता है। यहां से निकली हुई जैन श्रमणों की एक शाखा कोडिवरिसिया का उल्लेख कल्पसूत्र में आता है। कोटिवर्ष के स्थान पर इस समय बानगढ गांव है, यह बंगाल के दिनाजपुर जिले में है। शायद कोटिवर्ष और कोटितीर्थ एकही हैं। देखिए—भारतके प्राचीन जन तीर्थ पु. ३२। मत्स्यपुराण (अध्याय १०१) में एक कोटितीर्थ का वर्णन है

जो नर्मदा के तीर पर था। किन्तु यह हरिषेण द्वारा वार्णित कोटितीर्थं नहीं हो सकता क्यों कि इस का वरेन्द्र प्रदेश से सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता।

कोटिशिला-इस पर कई कोटि मुनि मुक्त हुए अतः इसे कोटिशिला कहते हैं, इसे श्रीकृष्ण ने चार अंगुल ऊंचा उठाया था (जिनसेन)। यह शिला पीठिगिरि पर है, लक्ष्मण ने इसे उठाया था (गुणभद्र)। यह शिला कलिंगदेश में है, इस पर यशोधर राजा के पांचसौ पुत्र और अन्य कोटि मुनि मुक्त हुए ( निर्वाणकाण्ड, गुणकीर्ति, मेघराज )। सुमतिसागर, ज्ञानसागर तथा देवेन्द्रकीर्ति ने इसे तारंगा पर्वत पर बतलाया है। चिमणापंडित ने कलिंगदेश और तारंगा दोनों का एकत्रित उल्लेख कर दिया है। श्रुतसागर ने सिर्फ कोटिकशिलागिरि नाम का उल्लेख किया है। जिनप्रभसूरि ने इस के विषय में एक कल्प लिखा है (विविधतीर्थकल्प पृ. ७८-७९) वे इसे मगध में बतलाते हैं। किन्तु उन्हों ने पूर्वाचायौं को जो गाथा उद्धृत की है उस में इसे दशाण पर्वत के समीप बतलाया है। दशाण नदी (वर्तमान धसान) मध्यप्रदेश में विनध्य के एक भाग से निकलती है, संभवत: वही दशार्ण पर्वत है। \* इस तरह कोटिशिला के स्थान के बारे में बहुत से मत हैं। कलिंग (वर्तमान उडीसा) में इस समय एक ही जैनतीर्थ - खंडगिरि-उदयगिरि — है अतः कुछ लोगों ने वहीं कोटिशिला होने का अनुमान किया है (जैन तीर्थयात्रा दर्शक पृ. १४७)।

## कोल्लपाक-कुलपाक देखिए।

कौशास्त्री—यह पुरातन बत्सदेश की राजधानी थी। यहां छठते तीर्थंकर श्रीपद्मप्रम का जन्म हुआ था (यतिवृषम, रिवर्षण, जिनसेन, जटासिंहनंदि, गुणभद्र) इस समय इस के स्थानपर कोसम नाम का छोटा गांव है। यह कानपुर—इलाहाबाद रेलमार्ग के भरवारी स्टेशन से १५ मील दूर यमुना के किनारे है। यहां दो मंदिर और धर्मशाला हैं। इस

<sup>\*</sup> बिनममसूरि ने तारण (तारंगा) में भी विश्वकोटिशिला का उल्लेख किया है (विविधतीर्थकस्प पृ. ८५)।

के समीप प्रभोसा नामक पहाड है। इस पर प्राचीन गुहाएं हैं जो ईसवी पूर्व दूसरी सदी में राजा आषाहसेन ने बनवाई थीं। यहां एक मंदिर सन १८२४ में म. लिलतकीर्ति के उपदेश से साह हीरालाल अप्रवाल द्वारा बनवाया गया था (जैनिशलालेख संप्रह भा. २ लेखांक ६-७ तथा भा. ३ लेखांक ७५६)। उत्तरपुराण (सर्ग ६९) के अनुसार ग्यारहवें चक्रवर्ती जयसेन की यही राजधानी थी। जिनप्रभसूरि ने इस के विषय में एक कल्प लिखा है (विविधतीर्थकल्प पृ. २३)। उन्हों ने यहां चन्दनबाला द्वारा भगवान महावीर को आहार दिये जाने की घटना का वर्णन किया है तथा पांडवों के वंश के प्रसिद्ध राजा उदयन का यहां राज्य होने का भी उल्लेख किया है। कौशाम्बी बौद्धों काभी प्रसिद्ध क्षेत्र था। घोषिताराम आदि कई बौद्ध विहार यहां थे। स्वेताम्बर तीर्थमाला-ओं में इस के उल्लेखों के लिये देखिये—प्राचीन तीर्थमाला संप्रह भा. १ पृ. ६-९, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ५४३, जैन तीर्थ यात्रादर्शक पृ. १०३।

कौ अपुर — यह नगर वनवास (कर्णाटक) प्रदेश में है, चाणक्य मुनि यहां धोर उपसर्ग सहन कर सिद्ध हुए (हरिषेण)। वर्तमान में यह तीर्थ अज्ञात है।

क्षत्रियकुंड -- कुण्डपुर देखिए।

खड्गवंशपर्वत — यहां मेदज मुनि मुक्त हुए (हरिषेण)। वर्तमान में यह स्थान ज्ञात नहीं हैं। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार मेदज भगवान महावीर के दसवें गणधर थे तथा उन का निर्वाण राजगृह के समीप वैभार पर्वत पर हुआ (विविधतीर्थकल्प पृ. ७७)। जयसेन ने धर्म-रत्नाकर नामक प्रन्थ की प्रशस्ति में कहा है कि मेदार्द ने खंडिल्लक पत्तन के समीप तपश्चर्या की थी (अनेकान्त वर्ष ८ पृ. १०३)। यह खंडिल्लक खड्गवंश से मिलताजुलता नाम है। जैनों और हिन्दुओं में खंडेलवाल जाति है। उस का स्थापनास्थान खंडिल्ल नगर ही माना जाता है। यह राजस्थान में है।

खण्डवा—रूपांतर खंडेवो, खेडवा। यहां पार्श्वनाय का मंदिर है (ज्ञानसागर, जयसागर, हर्ष)। यह इस समय भी समृद्ध नगर है। यह मध्यप्रदेश के पूर्व निमाड जिले की राजधानी है और मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे का प्रमुख जंकशन है।

खम्भात—रूपान्तर स्तम्भतीर्थं, स्तम्भन, खम्बायत, कॅम्बे, अम्बावती। यहां विमलनाथ का मंदिर है और मद्दुरा जाति के श्रावक हैं (ज्ञानसागर)। यह गुजरात का प्रसिद्ध शहर है। स्रेतांबरों का यह बडा तीर्थ है। यहां के चिन्तामणि पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठापना अभयदेवसुरि ने ग्यारहवीं सदी में की थी। इस की कथा जिनप्रभसूरि ने विविधतीर्थकल्प में दी हैं (पृ.१०४)। धनपालकृत अपभ्रंश बाहुबलिचिरत से ज्ञात होता है कि तेरहवीं सदी में मृलसंघ—बलात्कारगण के भदारक प्रभाचंद्र इस नगर में आये थे (अनेकान्त वर्ष ७ पृ. ८३)। विवरण के लिए देखिए—जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. २४२।

खाधुनगर-यहां के शीतलनाथमंदिर का उल्लेख जयसागर ने किया है। अधिक विवरण ज्ञात नहीं है।

गजपंथ—रूपान्तर गजपथ, गयवह, गजध्वज। इस पहाडी के समीप पहले बलभद्र श्रीविजय का समवशरण हुआ जिस का दर्शन करने से राजा अमिततेज और अशनिघोष का वैर शान्त हुआ (गुणभद्र)।\* यहां से सात बलभद्र और अशनिघोष का वैर शान्त हुआ (गुणभद्र)। उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, मेघराज, चिमणा पंडित, दिलसुख, ज्ञानसागर)। जिन लेखकों ने इस क्षेत्र का सिर्फ नामोल्लेख किया है वे हैं पूज्यपाद, सुमितसागर, जयसागर, सोमसेन व कवीन्द्रसेवक। श्रुतसागर और देवेन्द्र-कीर्ति के उल्लेख यात्रासंबंधी हैं। उन्होंने इसके समीप नासिक नगर का भी उल्लेख किया है। इस समय नासिक से तीन मील दूर म्हसहल गांव

<sup>\*</sup> गुणभद्र का यह स्त्रोक कुछ दुक्द है, गबध्वब का इस में नाभेयसीम के साथ उस्लेख है। असग किन के शांतिनाथ चरित में इसी प्रसंग में नासिक्य के समीप गबध्वब का उस्लेख है ( बैन साहित्य और इतिहास ए. ४३१ )। असग दसवीं सदी के किन ये।

है उस के समीप गजपंथ की पहाडी है। तलहटी में धर्मशाला और मंदिर है। पहाडी पर गुहाओं जैसे कुछ मंदिर थे। जीणोंद्वार और लेप होने से इन मंदिरों आर मूर्तिथों में नवीनता आ गई है जिस से उनका पुरातन स्वरूप ज्ञात नही होता। इस जीणोंद्वारकार्य का प्रारंभ नागौर के भद्दारक सेमेन्द्रकीर्ति ने सन १८८३ में किया था। इस अवसर पर उन के शिष्य पं. शिवजीलालद्वारा रिचत गजपंथाचल मंडल पूजा उपलब्ध है। शिवजीलाल ने अपने पुस्तक के आधार के रूप में विश्वभूषण का उल्लेख किया है (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४३१–३४)। इ द्रष्टव्य—जैन तीर्थयात्रादर्शक पृ. १८८।

गजपर्वत – यह कलिंग प्रदेश में दन्तिपुर के समीप है, यहां गज-कुमार मुनि मुक्त हुए (हरिषेण)। वर्तमान समय में यह तीर्थज्ञात नहीं है। खंडगिरि की हाथीगुफा (जिस में महाराजा खारवेल का प्रसिद्ध शिलालेख है) का नाम इस से मिलता जुलता है।

गजपुर-गयउर-हिस्तनापुर देखिए।

गयवह-गजपंथ देखिए।

गया—यहां अकलंकस्वामी ने बौद्धों को वाद में जीता तथा संमव-नाथ, नेमिनाथ और सुपार्च्चनाथ के मंदिर बनवाये (ज्ञानसागर)। दक्षिण बिहार का यह शहर अब भी समृद्ध है तथा बनारस—आसनसोल और पटना—टाटानगर रेलमागों पर प्रमुख जंकशन है। यह हिन्दुओं और बौद्धों का प्रसिद्ध भी तीर्थ है। दि. जैन मंदिर अब भी विद्यमान हैं (जैन तीर्थ-यात्रादर्शक पृ. १२२)

गिरनार-ऊर्जयंत देखिए।

देवेतांबर साहित्य में गजायपद नामक तीर्थ का उस्लेख आता है, यह दशाण प्रदेश में (वर्तमान मध्यप्रदेश के भिलसा और उत्तरप्रदेश के झांसी विभाग में) कहीं था। इस का विवरण मुनि कल्याणविजयजी ने भिक्षु स्मृतिग्रन्य में एक लेख में दिया है। इस का नाम यद्यपि गजपथ से मिलताजुलता है तथापि स्थान और कथा उस से बहुत मिल है।

गिरसोपा—रूपान्तर गिरसपा, गेरसोपा, गेरसोपो । यहां पार्श्व-नाथमंदिर है (विश्वभूषण), पार्श्वनाथ के तीन मंदिर हैं, एक मंदिर चारमंजिला चतुर्मुख दोसो खंभों से धुशोभित है, यहां जैन रानी भैरव-देवी का राज्य है (ज्ञानसागर)। यह नगर मैसूर प्रदेश में पश्चिम समुद्र के किनारे है।

गिरिव्रज-राजगृह देखिए।

गुरवाडी—बागड प्रदेश के इस ग्राम में बडा जिनमंदिर है (ज्ञान-सागर )। अधिक विवरण ज्ञात नहीं है।

गेरसोपा-गिरसोपा देखिए।

गोडी-यहां पार्क्वनाथ मंदिर है, यह गुजरात में है (हर्ष)। यह स्वेताम्बरों का अच्छा तीर्थ रहा है।

गोपाचल-रूपान्तर गोपगिरि, गोवायल, ग्वालियर । यहां बावन-गज ऊंची जिनमूर्ति है ( सुमतिसागर, जयसागर, ज्ञानसागर )। ग्वालियर इस समय भी समृद्ध शहर है। यह मध्यप्रदेश का प्रमुख नगर और मध्य रेलवे का प्रमुख स्टेशन है। यहां के दुर्ग में तोमरवंश के राजाओं के समय-पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदी में कई भव्य जिनम्तियों की स्थापना हुई थी। काष्टासंघ-माथुर गच्छ के म. गुणकीर्ति, यशःकीर्ति, मलयकीर्ति तथा गुणभद्र का यहां अच्छा प्रभाव था । इस के विस्तृत विवरण के लिए पं. परमानन्दशास्त्री की जैन प्रन्य प्रशस्तिसंग्रह मा. २ की प्रस्तावना (पृ. १०७ और आगे ) देखनी चाहिए जिस में यहां के कवि रइधू का विस्तृत परिचय भी दिया है। हमारे ' भट्टारक संप्रदाय ' में इन भट्टारकों के बारे में प्राप्त सामग्री भी संकलित की गई है। इस समय ग्वालियर शहर तथा दुर्ग में कुल २२ मंदिर हैं। यहां के दो शिलालेख सन १४४० तथा १४५४ के मूर्तिप्रतिष्ठा से सम्बन्धित हैं ( जैन शिलालेख-संग्रह भा. ३ पृ. ४८३ और ४८७)। सोलहवीं सदी में स्वेताम्बर आचार्य हीरविजय ने यहां की बावनगज मूर्ति के दर्शन किये थे (जैन साहित्यः और इतिहास पृ. ४७४)। जैन तीर्थयात्रादर्शक पृ. ९१।

गोम्मटस्वामी-श्रवणबेलगोल देखिए।

गोवर्जपर्वत – यह दिव्यपुरी के निकट है, यहां मुनि धनद मुक्त इए (हरिषेण)। वर्तमान में यह स्थान ज्ञात नहीं है।

चन्दवाड -- रूपान्तर चन्द्रवाट, चन्द्रपाटक । यह नगर यमुना के तीर पर है, यहां चन्द्रप्रभ का मन्दिर है जिस में बहुत मूर्तियां हैं (ज्ञान-सागर)। इस के विषय में पं. परमानन्द शास्त्रीने एक लेख लिखा है (अनेकान्त वर्ष ८ पृ. ३४५) जिस से ज्ञात होता है कि आगरा के निकट फिरोजाबाद के दक्षिण में चार मीछ पर चन्दवाड के अवशेष विद्यमान हैं। इसे जैन राजा चन्दपाल ने सं. १०५२ = सन ९९६ में बसाया था। उस के द्वारा स्थापित चन्द्रप्रभ की स्फटिकमूर्ति अभी विद्य-मान है। लक्ष्मण कवि के अणुव्रतरत्नप्रदीप (सं. १३१३) में यहां चौहान वंश के राजा आहवमल्ल के शासन का उल्लेख है। धनपाल किव के बाहुबलिचरित (सं. १४५६) में यहां चौहान वंश के राजा सारंग तथा उन के जैन मंत्री वासाधर का वर्णन है। अमरकीर्ति के षट्कभीपदेश की एक प्रति सं. १४६८ में इस नगर में राजा रामचन्द्र के राज्य में लिखी गई थी वह प्राप्त हुई है। कवि रइधू ने पुण्यास्रव कथाकोष की प्रशस्ति में यहां के राजा प्रतापरुद्र का उल्लेख किया है। सं. १५३० में किव श्रीधर ने यहां के साहु सुपट्ट की प्रेरणासे भविष्य-दत्त चरित लिखा। सं. १६७१ में कवि ब्रह्मगुलाल ने कृपणजगावनचरित में यहां राजा कीर्तिसिधु का उल्लेख किया है।

चन्द्रगिरि-इस नाम की दो पहाडियां हैं-हाडोली और श्रवण-बेलगोल के वर्णन में इन का उल्लेख देखिए।

चन्द्रपुरी-यह आठवें तीर्यंकर श्रीचन्द्रप्रभ का जन्मस्थान है (यतिवृष्य, रिवषण, जटासिंहनंदि, जिनसेन, गुणमद्र)। यह स्थान वाराणसी से १४ मील दूर गंगा के तीर पर है। यहां दो मन्दिर और धर्मशाला हैं। जिनप्रभस्रि ने इस का उल्लेख किया है (विविधतीर्थंकल्प पृ. ७४) और इसे वाराणसी से २॥ योजन दूर बतलाया है। इसे चन्द्रावती या चन्द्रावटी भी कहते हैं। देखिए-जैन तीथानो इतिहास

(न्या.) पृ. ४४३, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. ३६, जैन तीर्थयात्रा-दर्शक पृ. ११४, प्राचीन तीर्थमाला संप्रह भा. १ पृ. १४।

चन्नपुर-यहां वासुपूज्य का मन्दिर है (विश्वभूषण)। यह चनपटन कहलाता है तथा मैसूर के पास दक्षिण रेल्वे का स्टेशन है।

चम्पापुर-यह पुरातन अंग प्रदेश की राजधानी थी। यहां बारहवें तीर्थंकर श्रीवासुपूज्य का जन्म हुआ और यहीं वे मुक्त हुए\* (यतिवृषभ, रविषेण, जटासिंहनंदि, जिनसेन, गुणभद्र आदि)। जिनसेन ने वसुदेव की कथा में यहां नगर के बाहर वासुपूज्यमन्दिर का और प्रचंड मानस्तंभ का उल्लेख किया है। मानस्तंभ का उल्लेख ज्ञान-सागर ने भी किया है। अन्य उल्लेख कर्ती हैं - मदनकीर्ति, निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, श्रुतसागर, मेघराज, सुमति-सागर, चिमणापंडित, सोमसेन, जयसागर व दिलसुख। बिहार के पूर्व भाग में गंगा के तीर पर भागलपुर शहर से छह मील दूर चम्पापुर है। भागलपुर तथा चम्पापुर दोनों स्थानों पर धर्मशाला और मन्दिर हैं। जिनप्रभसूरि ने इस के विषय में एक कल्प लिखा है (विविधतीर्धकल्प पृ. ६५)। उन्हों ने इस नगर से संबद्घ अशोक-रोहिणी, राजा करकंडु, श्रेणिक का पुत्र राजा कूणिक-अजातशत्रु, राजा कर्ण, श्रेष्टी सुदर्शन आदि की कथाओं का उल्लेख किया है। इसी नगर में शय्यम्भवसूरि ने दशवैकालिकसूत्र का संकलन किया। भगवान महावीर ने तीन चातुर्मास-वर्षावास यहां बिताये थे। यहां मंदिर में एक चरणपादुका पर शिलालेख है जिस में भ. धर्मचन्द्र द्वारा सं. १६९३ = सन १६३७ में इस की प्रतिष्ठापना का उल्लेख है (जैन सिद्धान्त भास्कर भा. १९ पृ. ५९ )। इसी समय के लगभग कारंजा के सेनगण के भ. नरेन्द्रसेन ने भी यहां एक बाद में विजय प्राप्त किया था भट्टारक (संप्रदाय पृ. ३४)। विवरण के लिए देखिए-जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ४९१, भारत के प्राचीन

<sup>•</sup> गुणभद्र के अनुसार वासुपूज्य का निर्वाणस्थान अप्रमन्दरपर्वत है यह पहले बतला चुके है।

जैनतीर्थ पृ. २४, प्राचीन तीर्थमाला संप्रह मा. १ पृ. २५, जैन तीर्थ<mark>यात्रा</mark> दर्शक पृ. १२७।

चिकबेटा-अवणबेलगुल देखिए।

चारूप—इस का उल्लेख सुमितसागर ने किया है। यह प्राम गुजरात में मेहसाणा — काकोशी रेलमार्ग पर स्टेशन है। यहां पार्श्वनाय का मंदिर है। इस के विषय में मुनि विशालविजय ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिस में इस के उल्लेख ९ वीं सदी तक के दिये हैं। यह श्वेतांबरों के अधिकार में है, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. १७२।

चूलिंगरि-नामान्तर वडवानी, बडवानी, बृहत्पुर । वडवानी नगर के दक्षिण में यह पर्वत है, यहां से इन्द्रजित और कुम्भकर्ण मुक्त हुए\* ( निर्वाणकाण्ड, गुणकीर्ति, मेघराज, चिमणापंडित, ज्ञानसागर )। उदयकीर्ति ने यहां रावण के पुत्र इन्द्रजित ( मुक्त ) हुए इतना कहा है। सोमसेन इसे नावर देश में बतलाते हैं। यहां बावन गज ऊंची आदिनाय की प्रतिमा है, इसे बृहद्देव कहते हैं, अर्ककीर्ति राजाने एक ही पाषाणसे इस का निर्माण किया था (मदनकीर्ति) । सुमतिसागर तथा जयसागर ने विंघ्याचल के बावनगज जिन का जो उल्लेख किया है वह यहीं की आदिनाथ मूर्ति का प्रतीत होता है । गुणकीर्ति व मेघराज इसे त्रिमुवन-तिलक कहते हैं । बडवानी शहर मध्यप्रदेश के पश्चिम छोर पर इन्दौर से ९० मील दूर है। इस के दक्षिण में ६ मील पर चलगिरि है। वडवानी शहर में मंदिर और धर्मशाला है । चूलिगिरि पहाड की तलहटी में सोलह मंदिर हैं, इन में सं. १९३९ में स्थापित कई मर्तियां हैं। एक मानस्तंभ सं. १९९५ में स्थापित हुआ है। मुनि चन्द्रसागर की समाधि सं. २००१ में स्थापित की गई है। सं. २००५ में कानजी स्वामी द्वारा स्थापित दो मूर्तियां भी हैं। पहाडपर छह मंदिर हैं। सब से ऊंचे मंदिर में एक शिलालेख है जिस से ज्ञात

<sup>\*</sup> रविषेण के पद्मपुराण के अनुसार इन्द्रजित का निर्वाण मेघरव में तथा कुम्भकर्ण का निर्वाण पिठरक्षत में हुआ था।

होता है कि काष्टासंघ माथुरगच्छ के म. रत्नकीर्ति ने सं. १५१६ में इस का जीणाद्वार कर इन्द्रजित की प्रतिमा स्थापित की थी। यहां के दो अन्य लेख भी प्रकाशित हुए हैं जिन में सं. १२२३ में मुनि रामचन्द्र द्वारा इन्द्रजित के मंदिर के निर्माण का वर्णन है (जैन-शिलालेख संप्रह भा. ३ पृ. – १४३ – ४४ व ४९०)। शेष पांच मन्दिरों में जो मूर्तियां हैं उन में एक सं. १२४२ की है, एक सं. १३८० में बलात्कारगण के भ. शुभकीर्ति के उपदेश से बघरवाल सं. पदम द्वारा स्थापित है, एक सं. १९६७ में बलात्कारगण के भ. गुणचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित है। द्रष्टव्य-जैनतीर्थ-यात्रादर्शक पृ. २१०।

छायापार्श्वनाथ—इस क्षेत्र का उल्लेख मदनकीर्ति और सुमित-सागर ने किया है, किन्तु उन में इस के स्थान का पता नहीं चलता। जिनप्रभसृरि के कथनानुसार यह महेन्द्र पर्वत पर अथवा हिमाचल पर है (विविधतीर्थकल्प पृ. ८६)। इस से भी इस के स्थान का ठीक पता नहीं चलता।

छिन्नगिरि--राजगृह के समीप की पांच पहाडियों में एक का यह नाम है। अधिक विवरण राजगृह के वर्णन में देखिए।

जम्बूवन—निर्वाणकाण्ड के अनुसार यहां जम्बूस्वामी का निर्वाण हुआ । श्रुतसागर ने इस का केवल नामोल्लेख किया है। ज्ञानसागर मथुरा के वर्णन में इसका अन्तर्भाव करते हैं। राजमल्ल ने जम्बूस्वामी-चिरत में उन का निर्वाणस्थान विपुलाचल माना है। अतः जम्बूवन मथुरा में था या विपुलाचल पर — यह निश्चय करना संभव नहीं।

जहांगीरपुर—यहां गंगा नदी के मध्य में पर्वत पर कीर्तिमल्ल निर्मित जिनमंदिर है, इसे लघुकैलास कहा जाता है (ज्ञानसागर)। श्वे. साधु सौभाग्यविजय के वर्णन से मालूम होता है कि यह स्थान

<sup>\*</sup> शिलालेख की प्रतिलिपि करनेवाले की या संपादक की असावधानी से इन लेखों के शीर्षक में स्थान का नाम बदागञ्ज दिया गया है, जो बावनमञ्ज होना चाहिए।

भागलपुर से दस कोस दूर है (प्राचीन तीर्थमाला संप्रह भा. १ पृ.८१)। इसे अब सुलतानगंज कहते हैं। गंगा के मध्य में जो मंदिर है उस में अब शिवलिंग की पूजा होती है (जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ.४९७)।

जामनेर — जांबुनेर — यहां के जिनमंदिर में आदिनाथ की जटासहित मूर्ति है (सुमितसागर, जयसागर)। यह नगर महाराष्ट्र के जलगांव (पूर्व खानदेश) जिले में है। मध्य रेलवे के पाचोरा जंकशन से यहां तक रेलमार्ग है।

जीरापल्ली—रूपान्तर जीराउल, जीरावल। यहां के पार्श्वनाय के स्तोत्र भ. पद्मनन्दी और श्रुतसागर ने लिखे हैं। मेघराज ने भी इस का उल्लेख किया है। यह खेताम्बरों का प्रसिद्ध तीर्थ है तथा राजस्थान के सिरोही जिले में है। पश्चिम रेलवे के अबूरोड स्टेशन से यहां तक मार्ग है। अधिक विवरण के लिए देखिए — प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ. ५३, ७०, १०५, १३८, १४४ आदि, जैनतीथानो इतिहास (न्या.) पृ. ३०४, जैन तीर्थोंनो इतिहास पृ. ६५।

जृम्भिकाग्राम—ऋजुकूला नदी के तीर पर इस प्राप्त के निकट भगवान महावीर को केवलज्ञान प्राप्त हुआ (पूज्यपाद)। अन्य पुराणों में भी इस का वर्णन मिलता है। दिगम्बर समाज में यह तीर्थ अब प्रसिद्ध नही है। श्वेताम्बर परम्परा में गिरिडीह से सम्मेदशिखर जाते समय दस मील पर यह स्थान माना जाता है। विजयधर्मसूरि इस स्थान को सही नही मानते। उन के मत से सम्मेदशिखर से दक्षिणपूर्व में ५० मील दूर आजी नदी के किनारे जमग्राम है वही पुरातन जृम्भिकान्त्राम होना चाहिए\*। कुछ विद्वान क्विल नदी के तीर के जम्हुईनगर को जृम्भिकाप्राम मानते हैं। द्रष्टव्य — जैनतीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ४६५।

जैनपुर - जैनबेदरी - श्रवणबेलगोल देखिए।

<sup>\*</sup> प्राचीन तीर्थमाला संग्रह पृ. ३२-३३.

डमोई—वडभोई — यह लाट प्रदेश में है, यहां कोट में लोडन पार्श्वनाथ का मंदिर है तथा मानसरोवर है (ज्ञानसागर)। डमोई में लोडनपार्श्वनाथ का उल्लेख मेघराज तथा हर्ष ने भी किया है। जयसागर सिर्फ लोडनपार्श्वनाथ का उल्लेख करते हैं। डमोई इस समय भी समृद्ध नगर है। गुजरात में पश्चिम रेलवे का यह जंकशन है। प्रसिद्ध श्वेताम्बर साहित्यिक उपाध्याय यशोविजयजी का यह समाधिस्थान है (जैनतीर्थोनो इतिहास (न्या.) पृ. २३३)।

हूंगरपूर—डोंगरपुर — यहां मिलतनाथ का मंदिर है (जयसागर), जटासहित आदिनाथ की शामल मृति है (सुमितिसागर), यह बागड प्रदेश में है, यहां बहुत मृतियों से सुशोभित मंदिर और मानसरोवर है (ज्ञानसागर), इंगरपुर इस समय भी समृद्ध नगर है और राजस्थान के दिक्षण भाग में स्थित है। राजस्थान में उदयपुर से और गुजरात में हिंमतनगर से यहां तक मोटर-मार्ग है। यह इसी नाम के जिले की राजधानी है। काष्टासंघ के भद्दारकों का यह प्रमुख स्थान रहा है। सोलहवीं सदी में भ. विश्वसेन का पद्दाभिषेक यहीं हुआ था (भद्दारक संप्रदाय पृ. २९४)।

णिवडकुंडली-इस का उल्लेख निर्वाणकाण्ड में है। किन्तु अन्य कुछ भी विवरण ज्ञात नहीं है।

तविश्वि—स्तविश्वि—यहां पश्चिनाय मंदिर है (ज्ञानसागर, जयसागर, हर्ष)। यह नगर कर्णाटक में निपाणी से ३ मील दूर है। इस के विषय में डॉ. उपाध्ये ने एक विस्तृत लेख लिखा है (जैन सिद्धान्त: भास्कर भा. ११ किरण २)। जैन शिलालेख संग्रह भा. ३ में यहां के छह लेख संगृहीत हैं जो तेरहवीं—चौदहवीं सदी के समाधिलेख हैं। इष्टब्य—जैनतार्थयात्रादर्शक पृ. १७५।

तामिल्द्री—इस नगर के समीप विदुच्चर मुनि घोर उपसर्ग सहन कर मुक्त हुए (हरिषेण)। तामिल्द्री ताम्रिलिप्ति का ही रूपान्तर प्रतीत

<sup>\*</sup> शिलालेखों के शीर्षकों में स्थान का नाम तबनन्दी दिया गया है जो गलत प्रतीत होता है। ती. सं.१०

होता है। बंगाल के दक्षिणभाग में रूपनारायण नदी के किनारे स्थित तामलुक ही प्राचीन ताम्रलिप्ति है। यह पुरातन समय में प्रसिद्ध बन्दरगाह था तथा कुछ समय तक वंग प्रदेश की राज-धानी था। जैन अनणों की तामलित्तिया शाखा का उल्लेख कल्पसूत्र में आता है। इस समय यह नगर तीर्थरूप में प्रसिद्ध नहीं है। अधिक विवरणार्थ द्रष्टव्य—भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. ३२।

तारंगा — रूपान्तर –तारापुर, तारउर, तारणगढ । तारापुर नगर के निकट बरदत्त, बरांग तथा सागरदत्त और साढेतीन कोटि मुनि मुक्त हुए (निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, मेघराज, गुणकीर्ति, दिलसुख) । चिमणा-पंडिन, ज्ञानसागर, तथा सुमितसागर ने यहां कोटिशिला का उल्लेख किया है, वरदत्त आदि का नहीं । देवेंद्रकीर्ति वरदत्त और कोटिशिला दोनों का उल्लेख करते हैं। जयसागर, सोमसेन और श्रुतसागर ने केवल नामोल्लेख किया है। तारंगा पर्वत गुजरात के उत्तर भाग में है। पश्चिम रेलवे के मेहसाणा जंकरान से तारंगा हिल स्टेशन तक रेलमार्ग है। स्टेशन के समीप धर्मशाला है। यहां से ३ मील दूर पहाड है। पहाड पर धर्मशाला और १६ मंदिर हैं जिन में दो दिगम्बर संप्रदाय के हैं, एक सं. ८६११ का और दूसरा सं. १९२३ का है। सोमप्रम के कुमार-पालप्रतिबोध (पृ. ४४३) के अनुसार तारापुर नाम का कारण यह है कि यहां वत्सराज ने तारा देवी का मंदिर बनवाया था। उसी ने वहां सिद्धायिका का मंदिर बनवाया, यह दिगम्बरों के अधिकार में था, तब राजा कुमारपाल के आदेश से दण्डनायक अभयदेवने अजितनाथ का बडा मंदिर बनवाया । इस से स्पष्ट है कि तारापुर यह नाम वत्सराज के समय से अर्थात आठवीं सदी से रूढ हुआ है। जटासिंहनंदि के अनुसार वरदत्त का निर्वाणस्थान मणिमान पर्वत पर था, वहीं वरांग का स्वर्गत्रास हुआ या । वे मणिमान पर्वत को सरस्वती नदी और आनर्तपुर के समीप बतलाते हैं। आनर्तपुर इस समय बडनगर कहलाता है ( भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. ५२), यह तारंगाहिल स्टेशन से १६ मील दूर स्टेशन है। सरस्वती नदी भी यहां से बहुत दूर नही है । अतः वर्तमान तारंगा का ्ही प्राचीन नाम मिणमान था ऐसा प्रतीत होता है । द्रष्टव्य — जैनतीर्थयात्रा-दरीक पृ. ३९, जैन तीर्थीनो इतिहास (न्या.) पृ. १९२।

तिलकपुर — यहां चन्द्रप्रम का मंदिर है (मेघराज, गुणकीर्ति), यह चन्द्रप्रममंदिर पश्चिम समुद्र के तीर पर है (उदयकीर्ति)। पश्चिम समुद्र के तीर पर है (उदयकीर्ति)। पश्चिम समुद्र के तीर के चन्द्रप्रम की प्रशंसा मदनकीर्ति ने भी की है यद्यपि वे तिलकपुर नाम का उन्लेख नहीं करते। मदनकीर्ति का यह श्लोक इस चन्द्रप्रम मंदिर के जीणोंद्धार का वर्णन करनेवाले शिलालेख में उद्धृत मिलता है। यह शिलालेख सौराष्ट्र में वेरावल के समीप प्रभासपाटन से प्राप्त हुआ है जो वस्तुतः पश्चिमसमुद्र के तीरपर है। अतः तिलकपुर इसी का नामान्तर प्रतीत होता है। उक्त शिलालेख विक्रम की तेरहवीं सदी का है। इस का हमने कुछ वर्ष पहले संपादन किया था (एपिप्राफिया इन्डिका मा. ३३ पृ. ११७) तथा इस का परिचय अन्यत्र भी हमने दिया है (अनेकान्त वर्ष १६ पृ. ७३)। इस समय प्रभासपाटन में एक बडा श्वेतांबर मंदिर है, सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर से यह को एक फर्लांग दूर है। यह मंन्दिर चन्द्रप्रभ का ही है (जैन तीर्थोंन) इतिहास (न्या.) पृ. १३२।

तुंगी—रूपान्तर मांगीतुंगी, तुंगिका। इस पर्वत पर बलभद्र मुक्त हुए (पूज्यपाद)। श्रीकृष्ण की मृत्यु के बाद बलराम ने यहां उन

<sup>\*</sup> पं. प्रेमीजीने तारंगा तथा आनर्तपुर का कोई मेळ नहीं बैठता यह निष्कर्ष निकाला था नयों कि आनर्त की मुख्य नगरी द्वारका है इस भागवत के कथन पर उन का ध्यान केन्द्रित था (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४२६), आनर्तपुर = वडनगर की एकता पर उन का ध्यान नहीं गया था। वरांगचरित के अनुसार वरांग का स्वर्गवास हुआ और निर्वाणकांड के अनुसार उन का निर्वाण हुआ इस विरोध पर भी उन्हों ने जोर दिया है। किन्तु स्वर्गवास और निर्वाण का यह विरोध इतना महत्त्व का प्रतीत नहीं होता। कुछ अन्य कथाओं में भी इस तरह के परस्पर भिन्न कथन मिछते हैं। उदाहरणार्थे-हरिषेण ने चाणक्य की सिद्धि का वर्णन किया है (वृहत्कथाकोष कथा १४३), अन्य लेखक उन का स्वर्गवास हुआ यह मानते हैं।

का दाहसंस्कार किया, कुछ वर्ष बाद यहीं बलराम दीर्घ तपस्या कर के स्वर्गवासी हुए ( जिनसेन, हरिषेण, अभयचन्द्र, कमल)। राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील आदि ९९ कोटि मुनि यहां मुक्त हुए ( निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकीर्ति मेघराज, आदि)\*। श्रतसागर, गंगादास, देवेंद्रकीर्ति तथा मेरुचंद्र के उल्लेख यात्रासंबंधी हैं। अभयचन्द्र और कमल कान्हासुत के गीतों में राम आदि की मुक्ति का भी उल्लेख है, किन्तु श्रीकृष्ण के मृत्यु और बलराम के स्वर्गवास की कथा ही उन्हों ने विस्तार से बताई है। यह पर्वत घने जंगल में हैं इसलिए इस के प्रदेश के नाम के बारे में मतभेद है। श्रुतसागर इसे आभीरदेश में बत-लाते हैं, तो देवेन्द्रकीर्ति भागलदेश में । अभयचन्द्र और कमल ने इस कं समीप जैतापुर का उल्लेख किया है, तो देवेंद्रकीर्ति ने महेन्द्रपुरी का। अन्य उल्लेखकर्ता हैं - ज्ञानसागर, चिमणापंडित, सोमसेन, जयसागर, सुमतिसागर, दिलसुख व कवींद्रसेवक । यह पर्वत महाराष्ट्र के धृलिया (पश्चिम खानदेश) जिले में है। यह पश्चिम रेलवे के सूरत - भूसावल मार्ग के चिंचपाड़ा स्टेशन से ३५ मील दूर है तथा मध्य रेलवे के मनमाड जंकरान से ५४ मील दूर है | चिचपाडा से पीपलनेर हो कर मार्ग है और मनमाड से मालेगांव-सटाणा हो कर मार्ग है। धूलिया से साकरी होकर भी एक मार्ग है। यहां मांगी और तुंगी नाम के दो पहाड पासपास हैं । तुंगी कुछ ऊंचा है । दोनों में कई मुनियों के चरणचिन्ह वं लेख आदि हैं। एक लेख सं. १४४३ = सन १३८७ का है (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४३४-३६)। द्रष्टव्य जैनतीर्थयात्रादरीक प. १९१।

तूर्णागति—इस महान पर्वत पर जम्बुमाली मुनि का स्वर्गवास द्वआ (रविषेण)। अन्य विवरण अज्ञात है।

तेर—यहां के वर्धमान (महावीर) जिन को मेघराज, ज्ञानसागर तथा जयसागर ने वंदन किया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिलेमें

<sup>ै</sup> उत्तरपुराण के अनुसार राम आदि का निर्वाण सम्मेद शिखर से हुआ बह आगे बताया है।

मध्य रेलवे के लातूर-कुर्डुवाडी मार्ग पर यह स्टेशन है। स्टेशन से २ मील पर गांव है। महावीर का उपर्युक्त मन्दिर अभी विद्यमान है। करकंडु राजा द्वारा धाराशिव के गुहामंदिरों के निर्माण की जो कथा है उस में तेर नगर में करकंडु के राज्य का भी उल्लेख आता है (बृहत्कथाकोष कथा ५६)। इस का प्राचीन नाम तगरपुर था। महाराष्ट्र के नौवीं — ग्यारहवीं सदी के शिलाहारवंशीय राजा तगरपुर-बराधीश्वर कहलाते थे। द्रष्टव्य — जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १८४।

तोणिमत-इोणिगिर देखिए।

त्रिपुरी—तिउरी — यहां के त्रिलोकतिलक नामक ऊंचे जिन-बिम्ब को उदयकीर्ति ने वन्दन किया है। अन्य किसी लेखक ने इस का उल्लेख नहीं किया है। त्रिपुरी पुरातन नगर था। पहली — दूसरी सदी से तेरहवीं सदी तक यह संपन्न था। डाहल प्रदेश के कलचुरि-चंश के राजाओं की यह राजधानी थी। इस के ध्वंसावशेष मध्यप्रदेश में जबलपुर शहर से सात मील पर हैं, इस समय इस प्राम का नाम तेन्द्र है। यहां से कलचुरियुग की — ११ वीं — १२ वीं सदी की कई सुन्दर जिनमूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से कुछ जबलपुर के मन्दिरों में और कुछ वहां के संप्रहालय में रखी गई हैं।

दण्डात्मक — इस का उल्लेख पूज्यवाद ने किया है। अन्य विवरण ज्ञात नहीं है। यह नाम दण्डकारण्य से मिलताजुलना अवस्य है।

दत्तारो—यहां के पार्श्वनाथमन्दिर का उल्लेख ज्ञानसागर ने किया है। भदिलपुर के वर्णन में आगे दंतारा प्राम का उल्लेख किया है। संभवत: दत्तारो और दंतारा एकही है।

दिलोद—यह राय देश में है, यहां नवखंडपार्श्वनाथ का मन्दिर है (ज्ञानसागर)।

देवावतार—यह तीर्थ पूर्वमालव प्रदेश में है। राजकुमार लोह-जंघ श्रीकृष्ण और जरासंध के बीच सन्धि कराने के लिए जाते समय यहां रुका था, तब तिलकानंद और नन्दक नाम के मुनियों को उस ने आहारदान दिया, दान का अभिवन्दन करने के लिए देवगण वहां उपस्थित हुए अतः वह स्थान देवावतार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। (जिनसेन)। वर्तमान समय में यह प्रसिद्ध नहीं है।

द्रोणगिरि -- फलहोडी प्राम के पश्चिम में द्रोणगिरि के शिखर से गुरुदत्त आदि मुनि मुक्त हुए ( निर्वाणकाण्ड )। श्रुतसागर ने द्रोणीगिरिः का नामोल्लेख किया है। गुणकीर्ति द्रोणिगिरि और गुरुदत्त का उल्लेख नहीं करते किंतु फलहोडी ग्राम में ३।। कोटि मुनियों की मुक्ति बतलाते हैं। चिमणापंडित ने द्रोणगिरि और गुरुदत्त का उल्लेख किया है किस्तु फलहोडी के स्थान पर वडम्राम लिखा है। शिवार्य ने दोणिमंत एर्वत पर गुरुदत्त के घोर उपसर्ग सहन कर मुक्त होने का उल्लंख किया है। हरिषेण इस दोणिमंत शब्द का अनुवाद तोणिमत् करते हैं तथा इसे लाटः भदेश में चन्द्रपुरी के दक्षिणपश्चिम में बनलाते हैं। हमारा अनुमान है कि निर्वाणकाण्ड का द्रोणिगिरि ही यह दोणिमंत है क्यों कि दोनों में गुरुदत्त का उल्लेख हैं"। पूज्यपाद द्वारा उल्लिखित दोणीमत् भी यही हो सकता है। हरिषेण के कथनानुसार यह पर्वत लाट पदेश में अर्थातः वर्तमान गुजरात के दक्षिण भाग में होना चाहिए। किंतु वहां ऐसे किसी तीर्थ की प्रसिद्धि नहीं है। फलहोडी नाम से मिलता जुलता एक तीर्थ फलोधी राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है, यहां पार्श्वनाथ का स्रताम्बर मंदिर प्रसिद्ध है, किन्तु इस के समीप भी द्रोणगिरि की प्रसिद्धि नहीं है। अतः यह तीर्थ वर्तमान में विलुप्त समझना चाहिए। आधुनिक समय में द्रोणगिरि नामक एक तीर्थ मध्यप्रदेश में सेंदपा प्राम के निकट है, सागर शहर से दौलतपुर होते हुए अथवा टीकमगढ से हटापुर-भगवाः होते हुए यहां तक मार्ग है। यहां ग्राम में एक और पहाडी पर २४ मदिर हैं। इस का निर्वाणकाण्ड अथवा हरिषेण द्वारा वर्णित द्रोणगिरि से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता । अधिक विवरणार्थ द्रष्टव्य-जैन साहित्यः और इतिहास पृ. ४४२-४३, जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ७६।

द्वारावती—द्वारका - गुणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार : यहाँ

<sup>ै</sup> इरिवेण की इस कथा पर टिप्पण में डॉ. उपाध्ये, स्चित करते हैं कि अमाचंद्र के गद्यकथाकीय में दोषिमंत का अनुवाद द्रोणीमत् ही किया गया है ।

बाईसवे तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ का जन्म हुआ था १। यह प्राचीन नगर सौराष्ट्र की राजधानी था। जरासंध के भय से यादव गण जब मथुरा — शूरसेन प्रदेश छोडने को विवश हुए तब उन्होंने देशत्याग कर यहां अपनी राजधानी बनाई। श्रीकृष्ण और बलराम ने यहीं दीर्घकाल राज्य किया । वर्तमान द्वारका नगर सौराष्ट्र के पश्चिमी छोर पर है, वहां हिंदुओं के कई कृष्णमंदिर प्रसिद्ध हैं। किंतु पुरातन प्रन्यों के वर्णना-नुसार द्वारका रैवतक पर्वत (गिरनार) और प्रमासपाटन (वेरावल) के बीच अवस्थित था और द्वीपायन के मुनि कोध से श्रीकृष्ण के जीवनकाल में ही यह नष्ट हो गई थी। वर्तमान द्वारका में जैनों के कोई स्थान नहीं हैं। प्राकृत में इस के लिए बारवई शब्द का प्रयोग होता था। द्रष्टव्य जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ४२, जैनतीर्थोनो इतिहास (न्या.) पृ. ११६।

धारा—यहां के नवखण्ड पार्श्वनाथ का मदनकीर्ति ने वर्णन किया है। इस समय यह नगर मध्यप्रदेश में इन्दौर से ४० मील दूर स्थित है। यहां एक मंदिर विद्यमान है। परमार राजा भोजदेव के समय से — ग्यारहवीं सदी से कोई पांच सदियों तक यह मालव प्रदेश की राजधानी रही है। देवसेन, माणिक्यनंदि, प्रभाचंद्र, श्रीचंद्र, नयनंदि, आदि आचार्यों ने यहां कई प्रन्थों की रचना की थी। तेरहवीं सदी में पं. आशाधर ने यहां अध्ययन किया था। चौदहवीं सदी में भ. प्रभाचंद्र यहां गये थे। द्रष्टन्य-जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. २०५, जैन साहित्य और इतिहास पृ. २४४, जैनतीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ४०७।

भाराशिव—यहां की गुहामंदिर — स्थित पार्श्वनाथम् ति भागल-देव, अग्गलदेव या अर्गलदेव के नाम से प्रसिद्ध थी। निर्वाणकाण्ड, और विश्वभूषण ने केवल अग्गलदेव नाम का उल्लेख किया है।

<sup>9</sup> जिनसेन और रविषेण ने नेमिनाथ का बन्मस्थान शौरिपुर बतलाया है ।

"गुक्रमद्र ने दूसरे, तीसरे और चौथे अर्धचक्रव्ती द्विपृष्ठ, स्वयंभू और
पुरुषोत्तम की राजवानी भी द्वारावती बतलाई है (उत्तरपुराण सर्ग ५८, ५९,६०)।
रविषेण-जिनसेन ने इस के स्थान में इस्तिनापुर का उन्लेख किया है। जिनसेन
के इरिवंशपुराण से प्रतीत होता है कि द्वारावती की स्थापना श्रीकृष्णने ही की थी।

गुणकीर्ति, ज्ञानसागर और जयसागर ने धाराशिव और अगालदेव दोनों का एकत्रित उल्लेख किया है। उदयकीर्ति अगालदेव को करकंडराज-निर्मित बतलाते हैं। हरिषेण ने अगालदेव नाम नही बतलाया है किन्तु धाराशिव के निकट पहाडी में करकंडु राजा द्वारा गुहामंदिरों के निर्माण की कथा विस्तार से बतलाई है। कनकामर मुनि के अपभंश करकंडचरिउ में भी यह कथा विस्तार से आती है। इस के अनुसार ये गुहामंदिर बहुत प्राचीन समय में विद्याधर राजा नील और महानील ने बनवाये थे, करकंडु राजा ने पार्श्वनाथ का दर्शन किया। जब उसने मृति के पादपीठ में स्थित एक गांठ तोडने का प्रयत्न किया। जब उसने मृति के पादपीठ में स्थित एक गांठ तोडने का प्रयत्न किया। जब उस से जलधारा निकली जिस से पूरी गुहा डूब गई। तब राजा ने उस गुहा को बंद कर तीन नये गुहामंदिर बनवाये। धाराशिव इस समय भी अच्छा नगर है — अब इस का नाम उस्मानाबाद है, महाराष्ट्र प्रदेश के इसी नाम के जिले का यह मुख्य स्थान है। मध्य रेलवे के एडसी स्टेशन से यहां तक मोटर मार्ग है। उक्त गुहामंदिर भी धाराशिव के निकट विद्यमान हैं\*। धाराशिव नगर में भी मंदिर है। दृष्टव्य — जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १८२।

धुलेव—धूलिया—यहां के ऋग्भदेवमंदिर का उल्लेख सुमितसागर जयसागर और ज्ञानसागर ने किया है। देवेंद्रकीर्ति ने शक १६५१ में यहां का दर्शन किया था। यहां ऋष्मदेव की पूजा में केशर का विशेष प्रयोग किया जाता है जिस से इस मूर्ति को और स्थान को केशरियाजी कहते हैं। प्राम का नाम इन दिनों धूलिया से बदल कर ऋष्मदेव कर दिया गया है। यह स्थान राजस्थान में उदयपुर के दक्षिण में ४० मील पर है। गुजरात के हिम्मतनगर से इंगरपुर होकर भी यहां जा सकते हैं। यहां ऋष्मदेव के मुख्य मंदिर में कई शिलालेख हैं, इन का विश्रण साप्ताहिक 'वीर 'वर्ष २ में प्रकाशित हुआ था। इन में सं. १५७२ सन १५१६ में भ. यशःकीर्ति का, सं. १८३२ में भ. चंद्रकीर्ति का तथा सं. १८६३ में भ. यशःकीर्ति का उल्लेख करनेवाले लेख भी हैं।

<sup>ैं</sup> कनकामरकृत करकंडचरिउ की पस्तावना में डॉ, हीराळाळ वैन ने इन मंदिरोंका सचित्र वर्णन विस्तार से दिया है।

इस समय भी यहां का छासंघ के भ. यशः कीर्ति का मठ है, यहां एक चैत्यालय तथा हस्तलिखित प्रंथों का संप्रह भी है। इस क्षेत्र के अधिकार के संबंध में दिगम्बर और श्वेताम्बरों में विवाद चलता रहा है, अब इस की व्यवस्था राजध्यान राज्यसरकार का देवस्थान विभाग देखता है। यहां मुख्य मंदिर से आधा मील दूर वह स्थान है जहां सर्भ प्रथम धूलियानामक भील को भूभि में यह ऋषभदेव की मूर्ति मित्ती थी। वहां चरणपादुका स्थापित है। जैनेतर लोग भी उत्साह से इस तीर्थ का दर्शन करते हैं। इष्टन्य—जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ४, जैनतीर्थानो इतिहास (न्या.) पृ. ३७६।

## नर्मदातट--रेवातट देखिए।

नलोडु — गुजरात के इस प्राम में पद्मावती का महिमायुक्त मंदिर है (ज्ञानसागर)। श्वे. साधु सौभाग्यविजय की तीर्थमाला में नडोर पद्मा-वती का उल्लेख है। (प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ. ९७)। इसे अब नरोडा कहते हैं। यह अहमदाबादसे छह मील दूर है। मन्दिर इस समय श्वेताम्बर अधिकार में है (जैनतीर्थोनो इतिहास (न्या.) पृ. १८६।

नागद्रह—नागह्रद -नागंद्र -यहां के पार्श्वनाथमंदिर का उल्लेख निर्वाणकाण्ड, मदनकीर्ति, उदयकीर्ति, गुणकीर्ति तथा मेघराज ने किया है। यह तो स्पष्ट ही है कि नागद्रह का देशमाधाओं में रूपान्तर नागदा हुआ होगा। किन्तु नागदा नाम के कई स्थान हैं। एक नागदा पश्चिम रेलवे के रतलाम कोटा मार्ग पर जंकशन है, यह मध्यप्रदेश में है। एक नागदा ग्राम सौराष्ट्रमें भावनगर के समीप है। तीसरा नागदा उदयपुर से तेरह मील दूर है।

मदनकीर्ति के वर्णन में नागदह के पार्श्वनाथ को अलक्ष्यमूर्ि कहा है तथा ब्राह्मणों, वैष्णवों, बौद्धों और माहेश्वरों द्वारा अपने अपने देन के रूप में उनकी पूजा का कथन है। इस से प्रतीत होता है राजस्थान में उदयपुर के समीप एकलिंगजी का जहां देनस्थान है वह नागदा ही नागदह होगा। अलक्ष्यमूर्ति विशेषण से प्रतीत होता है कि यहां पार्श्व-नाय की शरीराकृति मूर्ति न होकर चरणचिन्ह या उस जैसा दूसरा कोई अतीक रहा होगा। श्वेताम्बर तीर्थनालाओं में भी इस का उल्लेख है (प्राचीन तीर्थमालासंग्रह भा. १ पृ. १११,१९९, १५१,७१,५५)। इस में पहला (पृ. १११ का) उल्लेख शीलविजय की तीर्थमाला का है, इस में नागद्रह के साथ एकलिंग महादेव का स्पष्ट उल्लेख है। वर्त-मान समय में यहां एक श्वे. मन्दिर है। यह स्थान अदबदजी (अद्भुतजी) नाम से भी जाना जाता है। अन्य कई मन्दिरों के अवशेष यहां पाये जाते हैं (जैनतीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ३८४)। १००० विकास के

नागपंथ — इस का उल्लेख सुमितसागर ने किया है। नाग और गज एकार्थक राब्द हैं अत: यह गजपंथ का पर्याय हो सकता है किन्तु सुमितसागर ने गजपंथ का भी अलग उल्लेख किया है। वैसे नागपंथ का अन्य कोई विवरण प्राप्त नहीं हैं।

नागपुर-हिलनापुर देखिए।

नागफणी मदनकीर्ति के वर्णनानुसार यह प्राम मेदपाट (मेवाड) प्रदेश में है तथा यहां एक बृद्ध अर्जिका के स्वप्त के अनुसार मिल्लिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह स्थान ईडर से केशरियाजी के मार्ग पर मेवाड के दक्षिण-पश्चिमी कोने में चूंडावाडा से एक मील दूर आगलाधाट की पहाडी में है, यहां धरणेन्द्र—सहित पार्श्वनाथ का मंदिर राणा प्रतापासिंह का बनवाया हुआ है। — जैनतीर्थोंनो इतिहास (न्या.) प्र. २३१।

निर्वाणगिरि— रविषेण के कथनानुसार यह श्रीरौल (हन्मान) का निर्वाणस्थान है। पं. प्रेमीजी इसे सम्मेदिशखर का नामान्तर मानते हैं (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४३५) जो गुणभद्र के उत्तरपुराण के कथन के अनुकूल है। निर्वाणकाण्ड में हन्मान का निर्वाण तुंगीगिरि से कहा है यह उत्तर बताया ही है।

पइहाण—प्रतिष्ठान देखिए। पंचशैल—राजगृह देखिए। पर्वतपार्श्वनाथ—एदर देखिए।

पाटलिपुत्र — रूपान्तर – पाडलिपुर, वृक्षमपुर, पुष्पपुर। यहां सुदर्शन श्रष्टी ने घोर उपसर्ग सहन कर केवलज्ञान श्राप्त किया था

( ज्ञानसागर ) यहां जमीन से पुष्पदन्तिजन की मूर्ति प्राप्त हुई यी ( मदनकीर्ति ) । बिहार की राजधानी पटना ही प्राचीन पाटलिपुत्र है । यहां के गुलजार बाग नामक विभाग में मंदिर है जहां सुदर्शन श्रेष्ठी की चरणपादुकाएं स्थापित हैं । शहर में अन्य पांच मंदिर भी हैं । पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ईसापूर्व पांचवीं सदी में राजा कृणिक — अजातशत्रु ने की थी तथा उस के पुत्र उदायी के समय से यह मगध के साम्राज्य की राजधानी रही हैं । मौर्य और गुप्त वंश के विख्यात सम्राटों ने यहीं निवास किया था । जैन आगमों की पहली वाचना स्थूलमद आचार्य के नेतृत्व में यहीं हुई थी । आचार्य उमास्त्राति ने तत्त्वार्थाधिगमभाष्य की रचना भी यहीं की थी । जिनप्रभसूरि ने इस के विषय में एक कल्प लिखा है (विविधतीर्थकल्प पृ. ७०)। अधिक विवरण के लिए देखिए — प्राचीन तीर्थमाला संग्रह माग १, पृ. १५, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. २१-२२, जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ११८।

पाण्डुकिगिरि — राजगृह के समीप की पांच ध्यहाडियों में यह एक है। यह नगर के ईशान्य में वृत्ताकार अवस्थित है (यतिवृषभ, जिनसेन)। यहां गन्धमादन नामक मुनि मुक्त हुए थे (हरिषेण)।

अधिक विवरण राजगृह के वर्णन में देखिए।

पाली—यह चंदेरी के पास है, यहां शांतिनाथ का मंदिर है (ज्ञानसागर), इस शांतिनाथमंदिर में पूज्यपाद का नेत्ररोग दूर हुआ था (सुर्मातसागर), यहां आदिनाथमंदिर है (जयसागर)। मध्य रेलने के लिलतपुर स्टेशन से चंदेरी तथा पाली तक मार्ग है। यह झांसी जिले में है।

पावागढ— पावागिरि—रामचंद्र के दो पुत्र तथा लाट के पांच कोटि राजा यहां से मुक्त हुए (निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणर्कार्ति, मेघराज, जिनसागर )\*। श्रुतसागर ने लाट देश में पावागिरि का नामो-ल्लेख किया है। ज्ञानसागर ने गुज्जरदेश में पावागढ की वंदना की है।

<sup>\*</sup> रविषेण ने या गुणभद्र ने रामके पुत्रों की कथाओं में उन के निर्वाण-स्थान का कोई उन्लेख नहीं किया है।

चिष्टणामंडित के कथनानुसार यहां गंगादास ने मंदिर बनवाये थे। पश्चिम रेलवे के बडोदा-गोधरा मार्ग पर चांपानेर रोड जंकरान है, यहां से पानी तक छोटा रेलमार्ग है, उस पर पावागढ स्टेशन है। पावागढ विशाल दुर्ग है। दुर्ग में चार मंदिर अच्छी स्थिति में हैं और अन्य कई मग्न स्थिति में हैं। सब से ऊंचे स्थान पर कालिका-अंबिका देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर हैं जो हिंदुओं का मुख्य यात्रास्थान है। खेताम्बरों में भी किसी समय यह प्रसिद्ध तीर्थ था। महामंत्री तेजपाल ने तेरहवीं सदी में यहां सर्वतोगद्रमंदिर बनवाया था। किंतु अब यहां खेताम्बर मंदिर नहीं हैं। यहां के मृतिलेखों में सं. १६४३ में म. वादिभूषण, सं. १६४५, सं. १६६२ और सं. १६६५ के लेख भी हैं (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४२७-२८)। दृष्टव्य-जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ५५, जैन तीर्थोनो इतिहास (न्या.) पृ. २५९।

पावागिरि - चलना नदी के तीरपर पावागिरि से सुवर्णभद्र आदि चार मुनि मुक्त हुए ( निर्वाणकाण्ड, चिमणापंडित )। श्रुतसागर तथा गुणकीर्ति ने चलनानदीतीर का उल्लेख किया है किन्तु वे पात्रागिरि या धुवर्णमद्र का उल्लेख नहीं करते। पूज्यपाद ने नदीतट से धुवर्णमद की मुक्ति का उन्लेख किया है किन्तु चलना अथवा पावागिरि का नाम नहीं दिया है। आधुनिक समय में ऊन ग्राम को पात्रागिरि मान लिया गया है किन्त यह मान्यता निराधार है क्यों कि इस प्राम के पास कोई नदी नही है। जन का वर्णन पहले कर चुके हैं। पं. प्रेमीजी ने अनुमान किया है कि मध्यप्रदेश में टीकमगढ से तीन मील दूर स्थित 'पपौरा अथवा तालबेट स्टेशन (ललितपुर – झांसी मार्ग पर स्थित ) से छह मील दूर पत्रा ये दो क्षेत्र हैं, ज्ञायद इन में कोई पुरातन समय में पात्रागिरि कहलाता हो (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४३०)। पपौरा में ८२ मंदिर हैं, यहां की दो प्रतिमाएं संत्रत् १२०२ की चंदेल राजा मदनवर्मा के समय की हैं। पवा में भूमिगृह में मंदिर है, इस में सं. १३४२ की सान प्रतिमाएं हैं (जैन तीर्थयात्रा दर्शक पू. ८५-८६)। इन दोनों स्थानों के समीप नदियाँ हैं, यद्यपि चलना नाम की अब प्रसिद्धि नहीं है।

पावापुर-यह भगवान महाबीर का निर्वाणस्थान है। इस के उल्लेखकर्ता हैं - यतिवृषभ, पूज्यपाद, जटासिंहनंदि, रविषेण, जिनसेन, गुणभद्र, मदनकीर्ति, निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, श्रुतसागर, गुणकीर्ति, जयसागर, ज्ञानसागर, मेघराज, सुमतिसागर, सोमसेन, चिमणापंडित, व दिलसुख । पुज्यपाद, गुणभद्र, चिमणापंडित और ज्ञानसागर ने यहां के सरोवर का भी उल्लेख किया है। ज्ञानसागर इसे मगध देश में बतलाते हैं। वर्तमान पावापुर बिहार के दक्षिण भाग में बिहार - शरीफ स्टेशन से ८ मील दूर है। पटना-भागलपुर रेलमार्ग के बखतियारपुर जंकरानः से बिहार-शरीफ तक छोटा रेलमार्ग है। बिहार - शरीफ से नवादा तक के मोटरमार्ग से पावापुर दो मील दूर पहता है। यहां एक बडे तालाव के बीच मंदिर है, यहां भगवान महावीर, गणधर गौतम और सुधर्म स्वामी के चरणचिन्ह स्थापित हैं। तालाब के निकट प्राम में दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों की धर्मशालाएं व मंदिर हैं। पावापुर के विषय में जिनप्रभस्रि ने एक कल्प लिखा है (विविधतीर्थकल्प पृ. ३४) तथा अन्य श्वेताम्बर यात्रियों ने भी विविध उल्लेख किये हैं (प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ. १६)।

यद्यपि जैन यात्रियों में इस स्थान के बारे में एकमत है तथापि इतिहास इसे वास्तिविक नहीं मानते। प्राचीन ग्रन्थों में भगवान महावीर के निर्वाणस्थान को मल्ल और लिच्छिव गणराजाओं के प्रदेश में, बुद्ध के निर्वाणस्थल कुशीनगर के समीप बतलाया है। अतः प्राचीन पावापुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर गोरखपुर जिले में पपउर ग्राम से अभिन जान पडता है, यह कुशीनगर से १२ मील दूर है (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४२४, दि एज ऑफ इम्पीरियल यृनिटी पृ. ८)। इष्टन्य जैन तीर्थयात्रादर्शक पृ. ११९, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ४५९, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. २३।

पिठरश्चत—नर्भदा के तीर पर इस स्थान पर कुम्भकर्ण मुक्त हुए (रिविषेण)। वर्तमान समय में यह स्थान ज्ञात नही है। निर्वाणकाण्ड के अनुसार कुम्भकर्ण का निर्वाणस्थान चूलिगिरि है यह पहले बता चुके हैं। पुष्पपुर-पाटलिपुत्र देखिए।

पृथुसारयष्टि—इस का उल्लेख पूज्यपाद ने किया है। अन्य वितरण ज्ञात नहीं। यदि यष्टि का बांस यह अर्थ करें तो शायद वंशस्थल से इस को अभिन्न माना जा सकता है। वंशिगिरि = कुंथुगिरि के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं।

पैठन-प्रतिष्ठान देखिए।

पोदनपुर-पोयणपुर, पोयनाउर-यहां बाहुबली स्वामी की ५२५ धनुष ऊंची मृतिं थी ( निर्वाणकाण्ड )। पोदनपुर के बाहुबली की वंदना मदनकीर्ति, उदयकीर्ति, गुणकीर्ति व मेघराज ने भी की है। पूज्यपाद ने सिद्धक्षेत्रों में इस का समावेश किया है। बाबू कामताप्रसादजी ने तथा पं. दरबारीलालजीने आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में स्थित बोधन नगर को प्राचीन पोदनपुर बतलाया है ( शासनचतुर्स्निशिका पृ. २९, ज़ैन अन्टीक्वेरी भा. ४ किरण ३ )। इस में सन्देह नही कि दक्षिण में एक पोदनपुर था और वह वर्तमान बोधन हो सकता है। किन्तु बाहुबली से संबद्ध पोदनपुर यह नहीं हो सकता । श्वेताम्बर पराम्परा में तक्षशिला ( जो उत्तरपूर्वी सीमा प्रदेश में सिन्धु नदी के समीप अटक शहर के पास थी ) नगर को प्राचीन पोदनपुर माना है । विख्यात चीनी यात्री ह्य एन त्सांग ने तक्षशिला के समीप सिंहपुर नामक स्थान का वर्णन करते हुए बतलाया है कि जैनों के प्रथम तीर्थंकर के ज्ञानप्राप्ति की स्मृति में वहां शिलालेख स्थापित किया था (बुद्धिस्ट रेकॉर्डस ऑफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड भा. १ पृ. १४४)। उत्तरापथ के पोदनपुर का उल्लेख हरिषेण के बृहत्कथाकोष में भी मिलता हैं. अतः इसे केवल श्वेताम्बरों की मान्यता नहीं कहा जा सकता। चामुण्डराय ने जब दसवीं सदी में श्रवणबेल जल में बाहुबली की विशाल मूर्ति स्थापित की तब पोदनपुर बहुत दूर, दुर्गम था ( जैन शिलालेख संप्रह भा. ८ प्रस्तावना पृ. २३) यह बात उत्तरापथ

के पोदनपुर के लिए ही सही हो सकती है, दक्षिण के बोधन के लिए नहीं। जैन दृष्टि में तक्षशिला का महत्त्व जिनप्रमभूरि के समय तक ज्ञात था (विविधतीर्थ कल्प पृ. २७ व ८५)। अतः प्राचीन प्रन्थकारों की दृष्टि में तक्षशिला और बाहुबली का संबंध अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है।

पोम्बुचच- रूपान्तर होम्बुज, हुम्मच, हुमचा, हुंबस, पट्टि-पोम्बर्च । यहां पार्श्वनाथ और पद्मावती का प्रसिद्ध मंदिर है, पद्मावती की मूर्ति निर्गुंड वृक्ष के नीचे है (ज्ञानसागर, विश्वभूषण), यह मंदिर जिनदत्त राजा द्वारा स्थापित है (जिनसागर), पद्मात्रती की मूर्ति अम्बा और अम्बिका की मार्तियों के बीच है, सिद्धान्तकीर्ति यहां के प्राचीन आचार्य थे (तोपकवि)। हुम्मच इस समय छोटासा गांव है, तथा मैसूर प्रदेश में शिमोगा जिले के नगर तालुके में स्थित है, शिमोगा से यहां तक मोटरमार्ग है। पद्मावती के प्राचीन मंदिर जीणोंद्वार कुछ ही वर्ष पूर्व संपन्न हुआ है। इस के अतिरिक्त दो विशाल मंदिर अच्छी स्थिति में हैं और अन्य कई भग्न मंदिर भी हैं। प्राचीन समय में नौवीं सदी से बारहवीं सदी तक यह सान्तर वंश के राजाओं की राजधानी थी जो अपने लिए पद्मावतीलब्धवरप्रसाद और पहिपोम्बर्चपुरवरेश्वर विशेषणों का प्रयोग करते थे। यहां देवेन्द्रकीर्ति स्वाभी का विशाल मठ है, इन का ताडपत्रीय शास्त्रभांडार समृद्ध है। यहां के १९ शिलालेख जैन शिलालेख संग्रह भा. २ व ३ में संकलित हैं, ये लेख नौवीं सदी से सोलहवीं सदी तक के हैं तथा इन से यहां के राजाओं, आचार्यों और मन्दिरों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है ( जैन शिलालेख संप्रह भा. ३ प्रस्तावना पृष्ठ १६१-६२ )। द्रष्टव्य-जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १६९।

प्रतिष्ठान — रूपान्तर पर्द्वाण, पैठण। यहां मुनिसुत्रत का प्रसिद्ध मंदिर है (सुमितिसागर, जयसागर)। यह मंदिर गौतमगंगा (गोदावरी) नदी के तीर पर है तथा मुनिसुत्रतिन की स्थापना यहां राजा रामचंद्र ने की थी (ज्ञानसागर)। इस मंदिर को बारह दरवाजे हैं, यहां आदिनाथ और चंद्रप्रम की म्रितयां भी हैं (चिमणापंडित)।

पैठन इस समय भी अच्छा नगर है तथा महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले की इसी नाम की तहसील का मुख्य स्थान है, औरंगाबाद से यहाँ तक मोटरमार्ग है। उपर्युक्त मंदिर भी विद्यमान है। जिनप्रभस्रि ने इस के विषय में तीन कल्प लिखे हैं (विविधतीर्थकल्प पृ. ४०, ५९, ६१) जिन में यहां के प्राचीन राजा शालिवाहन की कथाएं दी हैं। यहां पार्दालप्त आचार्य ने शालिवाहन की शिरोवेदना दूर की थी, यहीं शालिवाहन के आग्रह पर आचार्य कालक ने सांवत्सरिक पर्व की तिथि भाइपद शु. ५ के स्थान पर शु. ४ की थी, यह आचार्य भड़बाहु का जन्मस्थान है, सिद्धसेन आचार्य का यहां स्वर्गवास हुआ ऐसी कथाएं भी श्वेतायबर साहित्य में प्राप्त हैं (भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. ६४, प्रभावकचरित प्रकरण ८) श्वे. साधु शीलविजय ने भी इस का उल्लेख किया हैं (प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १, पृ. १२१)\*।

प्रयाग—गंगा और यमुना के संगम पर स्थित इस नगर में एक प्रांतन बटवृक्ष है, यहीं भगवान ऋषभदेव ने छह मास तक ध्यानसाधना की थी (ज्ञानसागर)। प्रयाग नगर का नाम मुगल बादशाहों के समय बदल कर इलाहाबाद रखा गया है। उपर्युक्त बटवृक्ष अक्षयबट कहलाता है तथा इस की अब भी हिन्दू पूजा करते हैं। किसी समय यहां ऋषभ-देव की चरणपादुकाएं थीं किन्तु सोलहवीं सदी में राय कल्याण नामक सुबेदार ने उन्हें हटाकर बहां शिवलिंग स्थापित कर दिया (प्राचीन तीर्धमाला संग्रह भा. १ पृ. १०-११)। अति प्राचीन समय में प्रयाग का नाम प्रतिष्ठान था। में. प्रन्थों में इसे ही पुरिमताल नगर माना है जहां भगवान ऋषभदेव को केवलज्ञान प्राप्त हुआ था। जिनप्रसम्हिर ने यहां शीतलनाथमंदिर का उन्लेख किया है (विविध तीर्धकरा पृ. ८५) तथा यहां गंगा पार करते समय नौका इबने से आचार्य एणिकापुत्र के उपसर्ग का और मुक्ति का भी उल्लेख किया है (वही पृ. ६८)। एणि-कापुत्र की कथा हरिषेण के बृहत्कथाकीय में भी पाई जाती है। प्रयाग में

<sup>ै</sup> प्रयाग का भी अतिप्राचीन नाम प्रतिष्ठान था, वह इस दक्षिण के प्रतिष्ठान से भित्र है।

अब ४ दि. जैन मंदिर विद्यमान हैं। द्रष्ट्रच्य जैन तीर्थयात्रादरीक पृ. १०८, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ५४७।

> बटकल— भटकल देखिए। बडवानी—चूलिगिर देखिए।

बलाहक—राजगृह के समीप की पांच पहाडियों में यह एक है, यह नगर के वायव्य की ओर है। पूज्यपाद ने सिद्धक्षेत्रों में इस का भी अंतर्भाव किया है। अधिक विवरण के लिए राजगृह का वर्णन देखिए।

बारकूरु— बारकुल इस रूप में ज्ञानसागर ने इस नगर का उल्लेख किया है तथा यहां सोलह मंदिर हैं ऐसा कहा है। यह नगर मैसूर प्रदेश के दक्षिण कनडा जिले में मंगलीर के उत्तर की ओर ५४ मील पर तथा उडिपि से ९ मील दूर है। यहां अब जैन लोग नहीं हैं किन्तु मन्दिरों के अवशेष हैं।

बावनगज—इस नाम से तीन स्थानों पर विशाल मूर्तियों को संबोधित किया जाता है—चूलगिरि (बडवानी), ग्वालियर तथा अवणबेलगोल। इन तीनों का अलग अलग वर्णन अन्यत्र दिया है।

बांसवाडा — जयसागर ने यहां वासुपूज्यजिन का उल्लेख किया है। यह नगर राजस्थान के दक्षिण भाग में है, इस भाग को पहले बागड कहा जाता था। डूंगरपुर तथा रतलाम से वहां तक मोटर-मार्ग हैं।

बिदुरे—मृडबिद्री देखिए। बृहत्पुर—चूलिगरि देखिए। बेदरी—मृडबिद्री देखिए।

बेलतंगाडि—विश्वभूषण ने यहां के शान्तिनाथ जिन का उल्लेख किया है। यह नगर मैसूर प्रदेश के दक्षिण कनडा जिले की इसी नाम की तहसील का मुख्य स्थान है।

भटकल पश्चिम समुद्र के तीर पर स्थित इस नगर में कई मंदिर हैं (ज्ञानसागर), यहां शान्तिनाथ का मंदिर है (विश्वभूषण)। ती.सं.११

यह नगर मैसूर प्रदेश के उत्तर कनडा जिले की इसी नाम की तहसील का मुख्य स्थान है। यहां सन १५४५ तथा १५५६ के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिन में रानी चेन्नदेवी द्वारा दान तथा रानी भैरवदेवी के सेनापित नारणनायक द्वारा एक मंदिर के निर्माण का वर्णन है (जैनिझम इन साउथ इन्डिया पृ. ३९५)। यहां तिम्मनायक ने रत्नत्रय मंदिर बनवाया था तथा देवराय द्वारा निर्मित चतुर्मुख मंदिर का जीणोंद्वार किया था।

मद्रिका— भदिलपुर, भिहला, भिहया। इस नगर में दसवें तीर्थंकर श्रीशीतलनाथ का जन्म हुआ था (यितवृष्ठभ, जटासिंहनंदि, रिविषेण, जिनसेन, गुणभद्र)। यह स्थान बिहार प्रदेश में गया शहर से ३८ मील दूर है, जीदापुर-ढोबीगांव-हटरगंज-हटविरा हो कर इस का मार्ग है। इस के समीप कुछुहा पहाड नामक स्थान पर कई प्राचीन मंदिर और मूर्तियों के अवशेष हैं। ग्राम का नाम इस समय दंतारा कहा जाता है। \*अधिक विवरण के लिए देखिए — प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ. २७-२८, जैन तीर्थयात्रादर्शक पृ. १२३-१२४, भारत के प्राचीन जैनतीर्थ पृ. २६।

मगसी—मकसी—यहां पार्श्वनाथका प्रसिद्ध मंदिर है। सुमितसागर, जयसागर, ज्ञानसागर तथा हर्ष ने इस का उल्लेख किया है। यह प्राम्मालवा में उज्जैन — भोपाल रेलमार्ग पर स्टेशन है, स्टेशन से २ मील पर मंदिर है। स्टेशन के पास तथा मंदिर के पास धर्मशालाएं हैं। यहां श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों यात्री आते हैं। श्वेताम्बर तीर्थमालाओं के उल्लेखों के लिए देखिए — प्राचीन तीर्थमाला संप्रह मा. १ पृ. ७१, ९८, ११२, १५१ आदि। जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १२।

मंगलपुर — मंगलावती – यहां के अभिनन्दनजिन को मदन-कीर्ति, निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति तथा गुणकीर्ति ने वंदन किया है।

<sup>\*</sup> ज्ञानसागर द्वारा वर्णित दत्तारो भी संभवतः यही है । कुळ लोगों ने मध्यप्रदेशस्थित भिलसा (विदिशा) नगर को भदिलपुर वतलाया है किन्तु यह निराधार करपना है।

श्विनप्रभस्रि ने इस विषय में एक कल्प लिखा है (विविधतीर्धकल्प गु. ५७) जिस से ज्ञात होता है कि यह स्थान मालवा में धाराड ग्राम के पास था। वइन नामक विणक ने पहले यहां वेदी बनवाई थी, अभयकीर्ति तथा भानुकीर्ति यहां मठाधीश थे, बाद में साहु हालाक ने यहां बडा मंदिर बनवाया तथा चौछक्य राजा जयसिंह ने स्वयं इस के के दर्शन कर इसे २४ हल की भूमि दान दी थी। वर्तमान समय में न्यह स्थान प्रसिद्ध नहीं है।

मणिमान् — जटासिंहनंदि के कथनानुसार इस पर्वत पर वरदत्त का निर्वाण तथा वरांग का स्वर्गवास हुआ था । पहले बताया है कि यह स्थान संभवतः वर्तमान तारंगा ही है ।

मथुरा- ज्ञानसागर तथा दिलसुख के कथनानुसार इस नगर में अन्तिम केवली जम्बूस्वामी का निर्वाण हुआ था। राजमल्ल के वर्णनः-नुसार जम्बूस्वामी का निर्वाण तो विपुलाचल से हुआ था, किन्तु उन के पांचसौ शिष्य मथुरा में घोर उपसर्ग सहन कर दिवंगत हुए थे। उन की स्मृति में वहां साहु टोडर ने ५१४ स्तूर्णों की स्थापना भी की थी। निर्वाणकाण्ड में मथुरा के महावीरजिन को वंदन किया है। जिनप्रमस्रि के कथनानुसार (विविधतीर्थकलप पृ. १७) यहां एक प्राचीन स्तूप सातवे तीर्थंकर श्रीसुपार्श्वनाथ के समय का था जिस का जीणोंद्वार श्रीपार्श्व-नाथ के समय तथा बाद में आठवीं सदी में बप्पभट्टि सूरि के समय किया गया था\* । उन्हों ने इस नगर में आर्य रक्षित, आर्य स्कन्दिल तथा जिनभद्रक्षमाश्रमण के आगमसंबंधी कार्यों का भी उल्लेख किया है। श्रीकृष्ण की जन्मभूमि होने से यह नगर हिंदुओंका भी प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां नगर में एक जिनमंदिर है और नगर के बाहर चौरासी नामक विभाग में एक जिनमंदिर है जिस में जम्बूस्वामी की चरणपादुकाएं भी हैं। यहीं अ. मा. दिगम्बर जैन संघ तथा ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम भी हैं। मथुरा के कंकाली टीला नामक भाग से खुदाई करने पर ईसवी सन के पहले दो सदियों की महत्त्रपूर्ण पुरातत्त्व सामग्री प्राप्त हुई है। जैन शिलालेग्न

<sup>\*</sup> इस स्तृप के अवशेष इस समय लखनऊ म्यू जियम में हैं।

संग्रह भाग ३ प्रस्तावना पृ. ६ से २१ तक इस सामग्री का विस्तृत परिचय दिया गया है। द्रष्टव्य—जैनतीर्थ यात्रादर्शक पृ. २२, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ५१६।

मन्दारगिरि-अप्रमंदर देखिए।

मलयखंड— ज्ञानसागर ने यहां के जिनमंदिर में जयधवल — महाधवल के पठन का उल्लेख किया है। विश्वभृषण भी यहां सिद्धान्त का उल्लेख करते हैं, उन्हों ने नेमिनाथजिन का और जितिसिंहासन (महारकपीठ) का भी उल्लेख किया है। यह स्थान इस समय मलखंड कहलाता है तथा मैसूर प्रदेश के गुलबर्गा जिले में है। यहां अब देवेंद्रकीर्ति नामक भद्दारक हैं। कारंजा के बलात्कारण के भद्दारक भी मलयखेड सिंहासनाधिश्वर कहलाते थे क्यों कि उन की परम्परा इसी स्थान से सम्बद्ध थी (मद्दारक संप्रदाय पृ. ५२, ५९, ६१, ७१)। यह प्राम ही राष्ट्रकूट सम्राटों की पुरातन राजधानी मान्यखेट का अवशिष्ठ कप है। यहां सन १३९३ का एक लेख नेमिनाथ मंदिर में है, इस में विद्यानन्दस्वामी की समाधि का वर्णन है (जैनिजम इन साउथ इन्डिया पृ. ४२२) (यहां की विस्तृत जानकारी के लिए इसी पुस्तक के पृ. १९२—१९७ देखिए)।

महुखेड — यहां श्रीपाल नृप है। पूजित शान्तिनाथ जिन का मंदिर है (ज्ञानसागर)।

महुवा—मधूकनगर — यहां विश्वहर पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है (ज्ञानसागर, हर्ष)। यह प्राम गुजरात प्रदेश में सूरत—भुसावल रेलमार्ग के बारडोळी स्टेशन से १० मील दूर है। मूलसंघ के भ. वादिचन्द्र ने इसी स्थान पर ज्ञानसूर्योदय नामक संस्कृत नाटक की रचना सं. १६४८ में की थी (जैन साहित्य और इतिहास पृ.३८५)।

मांगीतुंगी -- तुंगीगिरि देखिए।

<sup>\*</sup> श्रीपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाय मंदिर के स्थापक राजा श्रीपाल-एल ही। शायद यहां उल्लिखित हैं।

मांडवगढ—यहां महावीर जिनका मंदिर है (सुमितिसागर, जयसागर)। यह पुरातन किला पहले मंडपदुर्ग कहलाता था, अब इसे मांडव, मांडो या मांडू कहते हैं। यह मध्यप्रदेश में इन्दौर से ६० मील और धार से २० मील दूर स्थित है। यहां का पुरातन दि. जैन मंदिर तो नष्ट हो गया है, अभी १९६१ में एक नया मंदिर बनवाया गया है। यहां सुपार्श्वनाथ और शांतिनाथ के दो श्वेताम्बर मंदिर भी हैं। श्वे. यात्रियोंने भी इस के उल्लेख किये हैं (प्राचीन तीर्थमाला संप्रह मा. १ पृ. ९८, ११२, १४४ आदि)। यह किला मालवाके सुलतानों की राजधानी रहा है। उन के बनवाये हुए कई दर्शनीय महल, मस्जिद, मकबरे आदि यहां विद्यमान हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से भी यह किला दर्शनीय है। इष्टब्य—जैनतीर्थयात्रा दर्शक पृ. २०९। जैनतीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ३९९।

माणिकस्वामी—-कुलपाक देखिए। मालवशांतिनाथ—अवंतिशांतिनाथ देखिए।

मिथिला—इस नगर में मिल्लिनाय तथा निमनाय इन दो तीर्थकरों का जन्म हुआ था (यितशुम्म, रिविषण, जटासिंहनंदि, जिनसेन,
गुणभद्र)। यह नगर पुरातन विदेह प्रदेश (उत्तर बिहार) की राजधानी
था। सीता का जन्मस्थान होनेसे यह हिन्दुओं का भी अच्छा तीर्थ रहा
है। मिथिला के वर्तमान स्थान के बारे में कुछ मतभेद रहा है। सीतामदी, जनकपुर तथा जगदीशपुर ये तीन स्थान बिहार के मुजल्फरपुर
जिले में हैं जिन्हें मिथिला के वर्तमान स्थान कहा जाता है। सीतामढी
दरभंगा जंकशन से ४२ मील दूर है, सीतामढी से ७ मील पर जगदीशपुर और २८ मील पर जनकपुर है (प्राचीन तीर्थमाला संप्रह भा. १
पू. २६-२७)। जिनप्रमसूरिने एक कल्प में इस स्थान से संबद्ध कथाओं का उल्लेख किया है (विविधतीर्थकल्प पृ. ३२) कि यही नगर
प्रत्येकबुद्ध महाराज निम की राजधानी था, यहीं मगवान महावीर ने
ग्यारहवां वर्षावास चातुर्मास बिताया, उन के नावे गणधर अकंपित का
यहीं जन्म हुआ था तथा वीरनिर्वाण सं. २२० में अश्वमित्र ने यहीं चौथे

निन्हत्र की स्थापना की थी। उन्हों ने यहां दो मंदिर होने का भीत उल्लेख किया है, मध्यपुगीन श्वे. यात्रियों ने भी यहां मंदिरों का उल्लेख किया है। किन्तु वर्तमान समय में यहां जैन यात्री नहीं जाते, मंदिर आदि का भी अब पता नहीं चलता। अधिक वित्ररण के लिए देखिए भारतके प्राचीन जैन तीर्थ पृ. २७-२८, जैन तीर्थयात्रा दर्शक षृ. १४२ जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ५४०।

मुक्तागिरी-- रूपांतर मेंढगिरि, मेंढक-अचलपुर के ईशान्य में मेडिगिरि से ३।। कोटि मुनि मुक्त हुए ( निर्वाणकाण्ड, गुणकीर्ति, मेघ-राज )। पूज्यपाद और श्रुतसागर द्वारा उल्लिखित मेंढ्क-मेढ्गिरि भी संभवतः यही है। सुमितसागर, सोमसेन, जयसागर, न्विमणापंडित, ज्ञानसागर, दिलसुख, हर्ष, कवींद्रसेवक और धनजी इसे मुक्तागिरि कहते हैं-यही नाम इस समय भी प्रसिद्ध है। चिमणापंडित और ज्ञानसागर ने यहां की प्राकृतिक विशेषता-नंदिरों के बीच बहती हुई जलधारा-नदी-का भी उल्लेख किया है। धनजी, राघत्र और हर्ष ने यहां के मुख्य मंदिर के मूलनायक पार्श्वनाथ का उल्लेख किया है। ज्ञानसागर ने यहां मंदिरों की दो पंक्तियों का तथा पांच रात्रियों की यात्रा का वर्णन किया है। चिमणापंडित, राघत और कवींद्रसेत्रक ने (मेटगिरि नाम का स्पष्टी-करण देने के लिए संभवत: ) कहा है कि यहां एक भेंढा ( मराठी शब्द: जिसका अर्थ बकरा होता है ) मृत्यु पाकर अच्छी गित को प्राप्त हुआ । जैसा कि ऊपर कहा है, यह क्षेत्र अचलपुर के ईशान्य में है। महाराष्ट्र पदेश के अमरावती जिले में अचलपुर एक तहसील का मुख्य स्थान है। मध्य रेलवे के मृतिजापुर जंकरान से अचलप्र तक रेलमार्ग है। अचलपुर-बैत्ल मोटरमार्ग पर स्थित खरपीप्रामसे ४ मील दूर मुक्तागिरि है। यहां तलहटी में धर्मशाला और मंदिर है। यहां से कोई एक मील चढाव के बाद पहाड के मध्य में मंदिरों की दो पंक्तियां हैं जिन में कुल ५२ मंदिर हैं। दोनों पंक्तियों के बीच एक बरसाती नदी का पात्र है तथह इन पंक्तियों की पार्श्वभूमि में इस नदी का सुंदर जलप्रपात है । प्रपात के एक ओर पहाड काट कर बनाया हुआ पुरातन गुहामदिर है। यहां से कोई ५०० सीढियां चढकर प्रपात के ऊपरी हिस्से तक जाने पर कुट मुनियों के चरणचिन्ह रथापित मिलते हैं। इस तरह यह क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से भी दर्शनीय है। श्वे. साधु शीलिवजय ने १७ वीं सदी में इस की यात्रा करते हुए इसे शत्रुंजय की उपमा दी थी (प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ. ११५)। द्रष्टव्य-जैन तीर्थयात्रादर्शक पृ. ६४, जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४४३।

मृहिद्री— रूपान्तर मृलबदी, बिदुरे, बेदरी। ज्ञानसामर ने यहां चन्द्रप्रम और पार्श्वनाथ के मंदिरों का तथा सोने और रत्नों की मृतियों का उल्लेख किया है। विश्वभूषण ने यहां चन्द्रप्रममंदिर का उल्लेख किया है। मृहिबदी मैसूर प्रदेश के दक्षिण कनडा जिले में मंगलोर से २२ मील दूर स्थित नगर है। वहां उपर्युक्त दो मंदिरों के अलावा २० अन्य मंदिर भी हैं। सोने और रत्नों की मृतियों के अलावा यहां धवला-जयधवला इन सिद्धान्तप्रभों की प्राचीन ताडपत्र-प्रतियां भी दर्शनीय हैं। यहां म्हारक चारकीर्तिजी के मठ में अन्य अनेक ताडपत्रीय प्रन्थों का समृद्ध संप्रह है। यहां के कई शिलालेख जैनशिलालेख संप्रह के चतुर्थ भाग में संकलित हैं जो शीघ ही प्रकाशित होने जा रहा है। १७ वीं सदी में श्वे. साधु शीलविजय ने यहां का विरतृत वर्णन लिखा है (प्राचीन तीर्थमाला सप्रह भा. १ प्र. ११९)। द्रष्टव्य—जैनतीर्थयात्रादर्शक प्र. १६४।

मेघरव—विन्ध्य पर्वत के महान वन में जहां मेघनाद के साथ इन्द्रजित मुक्त हुए वह मेघरव तीर्थ है (रविषेण)। निर्वाण काण्ड की एक प्रक्षित गाथा भी इसी अर्थ की है,\* चिमणापंडित ने इस का

<sup>&</sup>quot;प्रक्षित कहने का कारण यह है कि एक तो निर्वाणकाण्ड की बहुतसी
प्रतिथें में यह गाथा नहीं है, दूमरे, निर्वाण काण्ड की पहली एक गाथा में
इन्द्र जिल और कुम्भकर्ण का निर्वाणस्थान चृलगिर बताया जा चुका है। यहां
एक बात नोट करनेथोग्य है कि रिवर्षण ने इन्द्र जित का निर्वाणस्थान विन्ध्य
के अरण्य में माना है, और चूलगिरि भी विन्ध्य की ही पर्वतमाला में है।
इसी प्रकार विषेण ने पिठाश्वत तीर्थ नर्भदातीर पर कहा है तथा चूलगिरि से
भी नर्मदा बहुत दूर नहीं है— चूलगिरि के शिखर से देखी जा सकती है।
प्रश्न यही रहता है कि चूलगिरि को मेघरव से अभिन्न माना जाय या पिटरश्वत से।

अनुवाद किया है। वर्तमान समय में यह तीर्थ विस्मृत है।

मेंद्रक-मेढिगिरि--मुक्तागिरि देखिए।

मोरुम—मौलापुर — ज्ञानसागर के कथनानुसार इस नगर में चन्द्रप्रभ का मंदिर है।

मौण्डिल्यगिरि—इरिषेण के वर्णनानुसार इस स्थान पर सुको-शल और कीर्तिवर का निर्वाण हुआ। शित्रार्य ने भी सुकोशल का निर्वाण-स्थान मोग्गिलगिरि बनलाया है। वर्तमान में यह स्थान ज्ञात नहीं है।

> येनूर — नेणूर देखिए। येरुल — एट्टर देखिए।

रत्नगिरि — श्रुनसागर ने इम का उल्लेख किया है। अधिक विवरण राजगृह के वर्णन में देखिए।

रत्नपुर—इस नगर में पन्दह्वे तीर्यंकर श्रीवर्मनाथ का जन्म हुआ या (यितवृष्कम, रिविभेग, जटासिंहनिट्र, जिनसेन, गुणमद)। यह स्थान उत्तर प्रदेश में अयोध्या से १४ मील दूर है। फैनाबार —लखनऊ रेलमार्ग के सोहावल स्टेशन से दो मील पर नौराई या हराई नामक प्राम है — यही रत्नपुर का अविशिष्ट रूप है। यहां ३ मंदिर दिगम्बरों के और दो श्वेनाम्बरों के हैं, धर्मशाला भी है। जिनप्रमसूरि ने इसे रत्नवाहपुर कहा है (विविध्वतीर्थकल्प पृ. ३३) तथा नागम् ि से युक्त धर्मनाथ मंदिर यहां था उस को कहानी बनलाई है। अधिक विवरण के लिए देखिए — जैनतीर्थगात्रादर्शक पृ. ११०, प्राचीन तीर्थगाला संप्रह भा. १ पृ. ३७, भारन के प्राचीन जैनतीर्थ पृ. ३९, जैनतीर्थोनो इतिहास (न्या.) पृ. ५०४।

राज गृह रागितर रायिगिह, राजिगर, कुशाश्रपुर, गिरित्रज, धर्मारण्य, पंचशैलपुर । इस नगर में बीसने तीर्थं कर श्रीमुनिसुत्रत का जन्म हुआ था (यतिवृष्म, रिशेषण, जटासिंहनंदि, जिनसेन, गुणमद्र)। यहां राजा मेघरय, उनके श्रेष्ठी धनदत्त तथा उनके गुरु सुमन्दर ने निर्वाण श्राप्त किया था (जिनसेन)। धनदत्त के निर्वाण का उल्लेख ज्ञानसागर ने भी किया है। इसी नगर के समीप भगवान महावीर ने अपना पहला

वर्मीपदेश दिया था (यतिवृषम, जिनसेन, गुणभव, ज्ञानसागर)। यह नगर प्राचीन समय में मगत्र (दक्षिण बिहार) प्रदेश की राजवानी था, नौवे प्रतिनारायण जरासंघ ने यहीं राज्य किया था तथा भगवान महावीर के श्रेष्ठ उपासक राजा श्रेणिक भी यहीं हुए थे। इस नगर के समीप पांच पहाड हैं जिन से यह पंचरील गुर कहलाना है। यनितृपम ने इन पांच पहाडों के नाम इस प्रकार दिये हैं - पूर्व में ऋषिगिरि, दक्षिग में वैभारिगरि, नैऋत्य में विपुत्तगिरि, वायव्य में छित्रगिरि तथा ईशान्य में पाण्डुकिगिरि । पूज्यपाद ने ये नाम इस तरह दिये हैं - वैभार, सिद्रकूर, ऋष्यद्रि, विपुलादि और बलाहक । वीरसेन द्वारा धवला तथा जयनवता के मंगलाचरण - वित्ररण में ये नाम यतितृतम के समान दिये हैं -केवल छित्र के स्थान में चन्द्रगिरि कहा है। जिनसेन ने भी वे ही नाम दिये हैं - किन्तु वे छित्र के स्थान पर बलाहक लिखते हैं। महाभारत के अनुसार ये नाम हैं - वैद्वार, वराह, वृषम, ऋषिगिरि तथा चैत्यक। मध्ययुगीन श्वे. यात्रियों ने वैभार, त्रिपुत्त, उदय, सुत्रर्ण तथा रत्निगिरि ये नाम दिये हैं। श्रुनसागर ने प्रायः यही नाम दिये हैं, केवल उदय के स्थान पर वे रूपिगिरि लिवते हैं। इस तरह प्राची । सभय से ही इन पर्वाों के नामों के बारे में मनमेर रहा है। किन्तु इन सबकी पवित्रता को सभी ने स्त्रीकार किया है। \* इस सनय राजगृह नग को राजिगर कहा जाता है। पटना - भागलपुर रेल गर्ग के बखितियारपुर जंकरान से यहां तक छोडा रेल गर्ग है और मोडरनार्ग भी है। प्रान में धर्मशाला और मंदिर है तथा पांच पहाडों गर कुत्त १८ मंदिर हैं। इन में वैभारगिरि के प्राचीन मंदिरों के अवशेव विशेष दर्शनीय हैं। इस पहाड की तलहटी में सोनभंडार नाम को गृहा है जिसे मुनि वैरदेश ने चौथी सदी में निर्भाग कराया था। पांच पहाड़ों के मध्यवर्ती स्थानों में गरम गानी के कई कुंड हैं जो प्राचीन सनय से ही

<sup>\*</sup> इन में ऋषिगिरि, छिन्नगिरि, पांडु हिगरि, बलाइक, रत्नगिरि के बारे में पहले लिख चुके हैं, वैभागगिरि, विपुलगिरि, सुवर्णगिरि और रूप्यगिरि का

आवर्षण के केन्द्र रहे हैं। यहां बुद्ध ने कई वर्षावास बिताये थे इस लिए यह बौद्धों का भी प्रसिद्ध यात्रास्थल है तथा दक्षिणपूर्व एशिया के देशों होरा बनवाये गये कई विशाल विश्वामगृह यहां हैं। यहां से दो मील दूर नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। श्वे. परम्परा के अनुसार इस प्राम में भ. महावीर ने १४ वर्षावास — चातुर्मास बिताये थे। अधिक विवरण के लिए देखिए — जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १२०—२१, प्राचीन तीर्थमालासंग्रह भा. १ पृ. १७—२०, जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४३६—३८ तथा ४४९, भारत के प्राचीन जैनतीर्थ पृ. २०—२१।

#### रामगिरि--वृंथुगिरि देखिए।

रामटेक — यहां शान्तिनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है, इस के निर्माण कार्य आदि के बारे में मकरन्द ने अपने गीत में विस्तृत जानकारी दी है। ज्ञानसागर ने भी इस का उत्लेख किया है। म. जिनसेन ने यहां साह-कान्हा को संघपति पद दिया था। रामटेक नागपुर शहर से २८ मील दूर है। नागपुर से यहां तक मोटारमार्ग भी है और रेलमार्ग भी। यहां शांतिनाथ की मुख्य मृतिं १२ फुट ऊंची है। इस मुख्य मंदिर के पास दस मंदिर और हैं। वुछ वर्ष पहले मानस्तंभ भी स्थापित हो चुका है। यहां से कुछ ही दूर एक पहाडी पर राम-लक्ष्मण आदि के प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन के कारण यह हिन्दुओं का भी पुरातन तीर्थ रहा है। विद्वानों का अनुमान है कि महाकवि कालिदास के काव्य मेघदूत में उल्लिखित रामगिर संभवत: यही पहाडी है। यहां की एक दूसरी पहाडी पर नागार्जुन की गुहा भी दर्शनीय है, इस के समीप रामसागर नाम का बड़ा तालाव है। द्रष्टव्य—जैनतीर्थयात्रा दर्शक पृ. ६८।

## रावण पार्श्वनाथ-अलवर देखिए।

रूप्यगिरि— श्रुतस गर ने इस का नामोन्लेख किया है। यह संभवतः राजगृह के समीप के पांच पहाडों में से एक का नाम है। राज-गृह का वर्णन देखिए।

रिस्सिद्गिरि--रेसिदीगिरि-निर्वाणकाण्ड के अनुसार इस पर्वतः

से पार्श्वनाथ के समवसरण के वरदत्त आदि पांच मुनि मुक्त हुए। इस का अनुवाद मेघराज और चिमणापंडित ने किया है। इस समय रेसिंदीगिरि का नाम नैनागिरि भी है, यह मध्यप्रदेश में है, सागर शहर से
दौलतपुर होते हुए यहां तक मार्ग है। यहां का मुख्य मंदिर श्रेयांसनाथ।
का है और सं. १७०८ का बना हुआ है। इस के अतिरिक्त पर्वतपर २५
मंदिर और तलहटी में ६ मंदिर और हैं। रिस्सिद शब्द का संस्कृत रूप
ऋषीन्द्र होता है अतः पं. प्रेमीजीने अनुमान किया है रिस्सिदगिरि वही
ऋषिगिरि होना चाहिए जो राजगृह के समीप की पांच पहाडियों में से
एक है (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४४९-५०)। वर्तमान नैनागिरि के लिए देखिए-जैन तीर्थयात्रा दर्शक पृ. ७६।

रेवातट—रेवा अथवा नर्मदा नदी के तीर पर रावण के पुत्र तथा पान कोटि मुनियों का निर्वाण हुआ (निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुण-कीर्ति, मेघराज, चिमणापंडित)। नर्मदा नदी अमरकंटक से भडौंच तक कोई १७०० मील लम्बी है, इसलिए उपर्युक्त वर्णन से किसी विशिष्ट स्थान का अर्थ लेना कठिन है। निर्वाणकाण्ड की ही एक और गाथा में रेवातीर पर सिद्धवरकूट तथे का वर्णन है, इस का आगे अलग वर्णन किया है। निर्वाणकाण्ड की एक प्रक्षिप्त गाथा में रेवातीर पर संभवनाथ को केवलज्ञान पाप्त हुआ ऐसा कथन है, इस का अनुवाद चिमणापंडित ने किया है, इस में भी किसी विशिष्ट स्थान का निर्देश नही है। पहले बता चुके हैं कि रविषेण के कथनानुसार कुंभकर्ण का निर्वाणस्थल पिठ-रक्षत नर्मदा के ही तीर पर था, किन्तु इस समय यह ज्ञात नहीं है। प्रष्टल नर्मदा के ही तीर पर था, किन्तु इस समय यह ज्ञात नहीं है। इस्टब्य—जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४४०।

रेवन्त, रैवत, रैवतक — ऊर्जयन्त देखिए।

रोहेटकपुर—हरिषेण के कथनानुसार इस नगर में महायोगी कार्तिकेय मुनि का देहा त हुआ था। इस समय यह स्थान प्रसिद्ध नहीं है अतः यह कहना कठिन है कि यह पंजाब के वर्तमान शहर रोहतक का पुरातन नाम है या महाराष्ट्र में सहााद्वि पर्वतमाला में स्थित रोहिडा का

लक्षेश्वर — रूपान्तर पुलगेरे, हुलगेरे, हुलगिरि, होलागिरि,

पुरिकर। इस नगर में शंखजिनेन्द्र नामक प्रसिद्ध मूर्ति का मंदिर है। निर्वाणकाण्ड में इसे होलागिरि के शंखदेव कहा है. मदनकीर्ति ने इस की कथा संक्षेप में बतलाई है कि पुरातन समय में किसी व्यापारी की गोनी के एक शंख से यह प्रतिमा प्रकट हुई थी। ज्ञानसागर ने भी इस की कया का उल्लेख किया है, किन्तु वे व्यापारी की गोनी के स्थान पर राजदरबार में एक विवाद में शंख से मूर्ति पकट हुई ऐसा कहते हैं। उन्हों ने और मेबराज ने स्थान का नाम लक्ष्मीश्वर बतलाया है । सुनित-सागर, जयसागर और विश्वभूवण ने भी इस क्षेत्र का उल्लेख किया है। उदयकीर्ति के वर्णनानुसार विष्वण राजा इस मर्ति को नही तोड सका था"। यह स्थान मैसूर प्रदेश के धारवाड जिले में है। जैन शिलालेख संप्रह भा. २ में यहां के पांच शिलालेख सातवीं सदी से दसवीं सदी तक के संगृहीत हैं। इन में सेन्द्रकवंश के राजा दुर्गशक्ति, चालुक्य वंश के राजा विनयादित्य, विजयादित्य तथा विक्रमादित्य एवं गंगवंश के राजा मारसिंह द्वारा इस तीर्थ के लिए दान आदि दिये जानेका वर्णन है ( लेख क. १०९, १११, ११३, ११४ तथा १४९)। इस से पता चलता है कि सातवीं सदी में ही यह तीर्थ प्रसिद्ध हो चुका था।

यहां यह नोट करना जरूरी है कि हुलिगिर अथवा लक्ष्मेश्वर के इस शंखिजनेन्द्र से भिन्न शंखेश्वर नाम का दूसरा तीर्थ गुजरात में है जिस का वर्णन आगे दिया है। नाम की समानता के कारण पं.दरवारी-लालजीने शासनचतुिक शिका (पृ. ४३-४७) में इन दोनों को एक मान लिया है। विवरण के लिए देखिए—जैन साहित्य और इतिहाम पृ. ४६३। यहां बारह जिनमंदिर थे जिनमें से कई गंगवंशीय राजाओं द्वारा निर्मित थे (जैनिजम इन साउथ इन्डिया पृ. ३८८)।

लोडनपार्श्वनाथ--डमोई देखिए।

<sup>\*</sup> विष्णण अथवा विष्णल कर्याण के कलचुरे वंश का प्रसिद्ध राजा था जिस ने ११९६-११६८ ई. तक गज्य किया। यह पहले जैनधर्म का समर्थक था किन्तु बाद में वीरशैव हो गया था [!] और तब इस के राज्य में जैनों पर बहुत अत्याचार हुए थे।

वडगाम — भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतमस्वामी इस .प्राम में निर्वाण को प्राप्त हुए (ज्ञानसागर)। यह प्राम बिहार के दक्षिण भाग में विहारशरीफ नगर से दो मील पर है। प्राचीन नालन्दा प्राम का ही यह मध्ययुगीन नाम है। श्वेताम्बर यात्रियों ने इस का उल्लेख गौतमस्वामी के जन्मस्थान के रूप में किया है (प्राचीन तीर्थमाला संप्रह भा. १ पृ. १९)। अन्यत्र गौतमस्वामी का निर्वाणस्थान विपुलाचल, वैभारपर्वत अथवा गुणावा माना गया है (उत्तरपुराण सर्ग ७६, विविधतीर्थ-कल्प पृ. ७७, जैन तीर्थयात्रा दर्शक पृ. १२२)।

वडमोई—डमोई देखिए। वडवानी—चूलिगिर देखिए।

बड्नाल — विश्वभूषण ने यहां के शांतिनाथ मंदिर का उल्लेख किया है। मैसूर प्रदेश के दक्षिण कनडा जिले की एक तहसील का यह मुख्य नगर अब बंटवाल कहलाता है।

वडाली—यहां अमीझरो पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है (सुमित-सागर, ज्ञानसागर, जयसागर, हर्ष)। यह स्थान गुजरात में है, अहमदा-बाद — खंडत्रह्मा रेलमार्ग पर यह स्टेशन है। इसी नगर में भट्टारक सकलकीर्ति ने सं. १४८१ में मूलाचारप्रदीप नामक संस्कृत प्रन्थ की रचना की थी (जैनप्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह भा. १ प्रस्तावना पृ. १०)। इस समय यह मंदिर श्वेताम्बरों के अधिकार में है (जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ५४)।

वंशगिरि, वंशस्थल—कुंथुगिरि देखिए।

वाडवजिनेन्द्र—उदयकीर्ति तथा गुणकीर्ति ने कर्णाटक के वाडवजिनेन्द्र को वन्दन किया है। अधिक विवरण नहीं मिल सका।

वाराणसी—वाणारसी, बनारस, काशी — इस नगर में सातवे तीर्थंकर श्रीसुपार्श्व तथा तेईसवे तीर्थंकर श्रीपार्श्वनाथ का जन्म हुआ (यतिवृषम, जटासिंहनंदि, रिवंषण, जिनसेन, गुणभद्र)। निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, श्रुतसागर, गुणकीर्ति, जयसागर व हर्ष ने भी यहां के पार्श्वनाथ को वन्दन किया है। ज्ञानसागर ने यहां गंगा के तीर पर दो मंदिरों का उल्लेख किया है। वाराणसी इस समय भी उत्तर प्रदेश का समृद्ध नगर है। यहां मेळ्पुरा में दो और भदैनी घाट पर तीन मंदिर हैं। विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध शिवमंदिर और अन्य सैंकडों मंदिरों के कारण यह हिन्दुओं का भी प्रख्यात तीर्थ है। जिनप्रभस्रि ने इस का वर्णन किया है (विविधतीर्थकल्प पृ. ७२)। श्वेताम्बर यात्रियों के उल्लेखों के लिए देखिए — प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ.११-१३। स्याद्वाद महाविद्यालय तथा भारतीय ज्ञानपीठ यहां की प्रमुख जैन संस्थाएं हैं। इष्टब्य — जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ११५, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. १३४, भारतके प्राचीन जैनतीर्थ पृ. ३५।

वांसिनयर—कुंथुगिरि देखिए। विन्नेश्वर—विन्नहर – महुना देखिए।

विन्यातटपुर—हरिषेण के कथनानुसार बराट (विदर्भ) प्रदेश के बैराकर के पश्चिम में विन्या नदी के किनारे यह स्थान था, यहां शिवशर्मा अमरनाम बारत्र मुनि मुक्त हुए थे। इस समय यह स्थान ज्ञात नही है। विदर्भ में चान्दा जिले में ब्रह्मपुरी के पास बैरागड नामक स्थान है, इस इलाके में बैनगंगा नदी भी है। शायद इस बैरागड को ही हरिषेण ने बैराकर लिखा होगा।

विपुलगिरि—विपुलाचल, विपुलादि, विउलगिरि। यह राजगृह के समीप की पांच पहाडियों में से एक है (यतिवृष्यम, जिनसेन)।
पूज्यपाद ने सिद्धक्षेत्रों में इस का अन्तर्भाव किया है। वीरसेन और
यतिवृष्यम के कथनानुसार यहां मगवान महावीर ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। गुणभद्र के वर्णनानुसार मगवान महावीर के प्रथम
गणधर श्रीगौतमस्वामी तथा महामुनि जीवंधर यहां से मुक्त हुए।
राजमल्ल के कथनानुसार सुधर्मस्वामी और जम्बूस्वामी भी यहीं से मुक्त

<sup>\*</sup> अन्यत्र गौतमस्वामी का निर्वाणस्थान वैभारपर्वत अथवा गुणात्रा बताया गया है यह पहले बता चुके हैं।

<sup>§</sup> अन्यत्र जम्बुस्त्रामीका निर्वाण स्थान जम्बू वन अथवा मथुरा बताया - है यह पहले वता चुके हैं ।

द्धिए। मदनकीर्ति ने यहां बारह योजन से दिखाई देनेत्राले जितिबम्ब का उल्लेख किया है। यहां भगवान महावीर के धर्मीपदेश का उल्लेख ज्ञानसागर ने तथा जीवंधर की मुक्ति का उल्लेख जिनसागर ने भी किया हैं। इस के मार्ग का विवरण राजगृह के वर्णन से जानना चाहिए। इस समय इस पर्वत पर ७ मंदिर हैं। अधिक विवरण के लिए देखिए— प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ. १८।

वृषदीपक — पूज्यपाद ने सिद्धक्षेत्रों में इस का अन्तर्भाव किया है। अधिक विवरण ज्ञात नहीं।

वेत्रवतीन्हद - अवन्ति शान्तिनाथ देखिए।

वेन्र — एन्र, येन्र, वेण्यर । यहां आठ मंदिर हैं, नौ धनुष ऊंची गोमटदेव की मृति है तथा पाण्डुराय नामक जैन राजा का राज्य हैं (ज्ञानसागर ) यहां सात धनुष ऊंचे लघुगोमटदेव हैं जो मधुनृर द्वारा स्थापित हैं (विश्वभूषण) । यह स्थान मैसूर प्रदेश के दक्षिण कनडा जिले में है, म्डबिदी से यह १२ मील दूर है। यहां के गोम्मटेश्वर की मूर्ति ३५ फुट ऊंची है तथा चामुण्डराय के वंशज पाण्ड्यराज के छोटे भाई राजा तिम्मराज ने सन १६०४ में इस की स्थापना श्रवणबेळगुळ के आचार्य चारुकीर्ति के उपदेश से की थी (जैन शिलालेख संप्रह मा. ३ लोखांक ६८९ तथा ६९०)। द्रष्टन्य — जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ.१६६।

वेरल-एलूर देखिए।

वैभारगिरि—यह राजगृह के समीप की पांच पहाडियों में से एक है (यितवृष्म, जिनसेन)। पूज्यादने सिद्धक्षेत्रों में इस का अन्तर्मीत्र किया है तथा भगवान महावीर के पहले धर्मीपदेश का यही स्थान बतलाया है। श्रुतसागर तथा दिलसुख ने भी इस का नामोल्लेख किया है। मार्ग आदि का विवरण राजगृह के वर्णन से जानना चाहिए। जिन-प्रभसूरि ने इस के विषय में एक कल्प लिखा है (विविवतीर्थकल्प पृ. २२) उनके कथनानुसार भगवान महावीर के सभी (ग्यारह) गणधरों का निर्वाण इसी पर्वत पर हुआ था। श्रेताम्बर यात्रियों के उल्लेखों के लिए देखिए — प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ ए. १७-१८।

शत्रंजय- सत्तंजय, सेतुंजय, अरिंजय, सिद्धाचल। इस पर्वत-पर तीन पांडव -धर्मराज, भीम तथा अर्जुन का निर्वाण हुआ ( पृज्यपाद, जिनसेन, गुणभद्र)। इन के अतिरिक्त आठ कोटि द्विड राजा यहां से मुक्त हुए ( निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, मेघराज, चिमणापंडित, जयसागर )। श्रुतसागर, सुमतिसागर, सोमसेन, दिलसुख तथा कवींद्र-सेवक ने भी इस का नामोल्लेख किया है। देवेंद्रकीर्ति का उल्लेख यात्रासम्बन्धी है। ज्ञानसागर ने यहां ललित सरोवर तथा अक्षयवट इन दर्शनीय स्थानों का उल्लंख किया है, समीप के पालीताणा नगर का नाम भी दिया है तथा ऋषभदेव यहां बाईस बार आये थे ऐसी अनुश्रुति बतलाई है। यह पर्वत सौराष्ट्र में पालीताणा शहर के समीप है। पश्चिम रेलवे के भावनगर-सुरेन्द्रनगर रेलमार्ग के सीहोर जंकरान से पालीताणा तक रेलमार्ग है। शहर में दो तथा पर्वत पर एक दि. जैन मंदिर है। श्वेताम्बरों में इसकी बहुत महिमा है, शहर में तथा पर्वतपर मिला कर उन के कोई ३००० मंदिर हैं। जिनप्रभस्रि ने इस के विषय में एक प्रकरण लिखा है ( विविधतीर्थकल्प पृ. १-४ ) उन के वर्णनानुसार इस पर्वतपर भगवान ऋपभदेव के प्रधान गणधर पुण्डरीक का निर्वाण हुआ था, यह इस अवसर्पिणी काल का पहला निर्वाण था, यहां निम, विनिम, द्रविड, वालिखिल्य, जयराम, नारद, प्रद्युम्न, शाम्ब, आदित्ययशस,सगर, शैलक, शुक, बुन्ती, पांच पांडव, आदि बहुतसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का भी निर्वाण हुआ था, नन्दिषेण आचार्यने यहां अजितशान्तिस्तव रचना की थी, समय समय पर इस तीर्थ का उद्धार राजा समप्रति, विक-मादित्य, सातवाहन, वाग्मट, पादलिप्त तथा आम राजा ने किया था, यहां की आदिनाथमूर्ति सर्व प्रथम भरतचत्रवर्ती ने स्थापित की विक्रम सं. १०८ में जाविंड ने उस के स्थानपर नई मूर्ति स्थापित की, महामंत्री वस्तुपाल तथा पेथडशाह ने बनवाये हुए मंदिर यहां हैं, सं. १३६९ में मुसलमानों ने यहां आदिनाथमूर्ति को तोडा था तब सं. १३७१ में समरासाह ने उस का पुनरुद्धार किया था। श्वेताम्बर यात्रियोे के अन्य उल्लेखों के लिए देखिए प्राचीन तीर्थमाला संप्रह भा. १ पृ. ४१-४६, जैन तीर्थोंनी इतिहास पू. २-१६। श्वेताम्बर साहित्य में इसा

पर्वत के माहात्म्य के संबंध में बहुतसी रचनाएं प्राप्त हैं। द्रष्टव्य-जैन तीर्थयात्रा दर्शक पृ. ५१।

शंखेश्वर—यहां पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जरासंध के भय को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण ने यहां पार्श्वनाथ की पूजा कर शंख फूंका था (ज्ञानसागर)। यह क्षेत्र गुजरात में वीरमगाम से ३१ मील दूर है। जिनमभसूरि ने इस के विषय में एक कल्प लिखा है (विविध-तीर्थकल्प पृ. ५२)। यह श्वेताम्बरों के अधिकार में है। श्वे. साहित्य में इस के बहुतसे उल्लेख मिलते हैं। मुनि जयंतविजय ने शंखेश्वर महातीर्थ नामक विस्तृत पुस्तक इस के विषय में लिखी है। यह पहले बता चुके हैं कि टक्ष्मेश्वर अथवा हुलगिरि के शंखजिनेंद्र इस शंखेश्वर तीर्थ से भिन्न हैं। द्रष्टव्य — जैनतीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. १५३।

शीशलनगर—यहां के चन्द्रनाथ मंदिर का उल्लेख विश्वभूषण ने किया है। अधिक वित्ररण ज्ञात नही।

शौरीपुर— रूपान्तर शूर्यपुर, सुरिपुर, शूरपुर । यहां बाईसवे तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ का जन्म हुआ था\* (यतिवृषम, रिवषण, जटासिंह-नंदि, जिनसेन, ज्ञानसागर)। इस नगर के निकट धान्यमुनि तथा अलसत्कुमार नामक मुनि ने निर्वाण प्राप्त किया (हरिषेण)। यह स्थान उत्तरप्रदेश में यमुना नदी के किनारे हैं। आग्रा— कानपुर रेलमार्ग के शिकोहाबाद स्टेशन से यह १४ मील दूर है, अब इस ग्राम का नाम बटेश्वर है। यहां दिगम्बर, श्वेताम्बर दोनों के मन्दिर, धर्मशाला हैं। म. विश्वभूषण ने सं. १७२४ में यहां मन्दिर की प्रतिष्ठा की थी (जन सिद्धान्त भास्कर मा. १९ पृ. ६४)। श्वे. यात्रियों के उल्लेखों के लिए देखिए—प्राचीन तीर्थमाला संग्रह मा. १ पृ. ३८, जैन तीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ५१३, भारतके प्राचीन जैन तीर्थ पृ. ४४; जैन तीर्थयात्रा दर्शक पृ. ९६।

अवणबेलगोल-जैनपुर, जैनबद्री। मदनकीर्ति ने जैनपुर में

<sup>\*</sup> गुणमद्र के कथानुसार नेमिनाथ का जन्म द्वारका में हुआ था यह पहले बता चुके हैं। ती. सं.१२

दक्षिणगोम्मटदेव का वर्णन करते हुए लिखा है कि पांचसी शिल्पियोंने छह मास काम कर इस मूर्ति की केवल एक कक्षा बनाई थी। उदयकीर्ति, सुमतिसागर, सोमसेन, जयसागर, चिमणापंडित ने सिर्फ गोमटदेव नाम का उल्लेख किया है। ज्ञानसागर ने इस मूर्ति के निर्माण की कथा दी है जिस में चामुंडराय द्वारा उपनास के बाद बाग छोड़ने से मुर्ति के प्रकट होने का कथन है। विश्वभूषण ने यहां छोटे पर्वत चिकबेटा का उल्लेख किया है. भद्रबाहु स्वामी तथा नेमिचन्द्र सिद्धान्त चऋवर्ती का उल्लेख किया है तथा मूर्ति की ऊंचाई १८ पुरुष बतलाई है। दक्षिण के जैन तीयों में यह सर्वाधिक महत्त्व का स्थान है। दक्षिण रेलवे के हासन, अरसीकरे, मैसूर व बेंगलोर स्टेशनों से यहां तक मोटरमार्ग हैं। यहां दो पर्वत हैं। इन में छोटी पहाडी चिकबेटा अथवा चन्द्रगिरि कहलाती है, इस का पुरातननाम कटनप्र अथवा कल्बप्प तीर्थ रहा है। इस पर अन्तिम श्रतकेवली आचार्य मदबाहु तथा उनके शिष्य चन्द्रगुप्तने अपने अन्तिम दिन बिताये थे। इस पहाडीपर इस समय १४ मंदिर हैं। दूसरी पहाडी दोडुबेटा, इन्द्रगिरि अथवा विन्ध्यगिरि कहलाती है। इसी के शिखरपर गोमटेश्वर बाहुबली की ५७ फुट ऊंची सुप्रसिद्ध मूर्ति है जिस का निर्माण गंगवंश के राजा राजमल्ल (चतुर्थ)के मन्त्री चामुण्डरायने दसवीं सदी के अन्तिम चरण में करवाया था। इस के अतिरिक्त इस पर्वतपर पांच मन्दिर और हैं। श्रवणबेलगील श्राम में भी छह मन्दिर हैं। वहां चारुकीर्ति भट्टारक का मठ भी है जिस का ताडपत्रीय शास्त्रभांडार समृद्ध है। अत्रण बेलगोल में कोई ५०० शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इन का संकलन और अध्ययन डॉ. हीरालाल जैन ने जैन शिलालेख संग्रह के प्रथम भाग में प्रस्तुत किया है। द्रष्टन्य - जैन तीर्थ यात्रा दर्शक पृ. १६२।

श्रावस्ती—सावत्यी — यहां तीसरे तीर्थंकर श्रीसंभवनाय का जन्म हुआ था (यतिवृषभ, रिवषण, जटासिंहनंदि, जिनसेन, गुणभद्र)। यह स्थान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, इस समय सहेटमहेट नाम से यह प्राम जाना जाता है, गोंडा—गोरखपुर रेलमार्ग के बलरामपुर स्टेशन से यह १० मील दूर है। यहां से जैन और बौद्ध मंदिरों के बहुत से अवशेष मिले हैं किन्तु इस समय वहां कोई मंदिर नहीं है। जिनप्रमसूरि ने इस के विषय में एक कल्प लिखा है। श्वे. परम्परा के अनुसार भगवान महावीर ने यहां एक वर्षावास — चातुर्मास व्यतीत किया था तथा केशी कुमारश्रमण एवं गणधर गौतम का प्रसिद्ध संवाद यहीं हुआ था। हरिषेण ने बृहत्कथाकोश में इस नगर में यतिवृषम आचार्य की आत्महत्या का प्रसंग बतलाया है (कथा १५६)। अधिक विवरण के लिये देखिए — प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ. ३६, भारत के प्राचीन जैनतीर्थ पृ. १०, जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १११।

श्रीपुर—सिरपुर, शिरपुर। यहां अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है। इस मूर्ति की स्थापना की कथा किव लक्ष्मण के गीत में दी है। इस के अनुसार इस मूर्ति की स्थापना खर दूषण ने की थी, बहुत समय तक वह एक कुंए में रही, अनंतर इस कुंए के जल से राजा एल का कुछरोग दूर हुआ तब उस ने इस मूर्ति को खोज कर समारोहसे प्रतिष्ठित किया। मदनकीर्ति, उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, मेघराज, सुमित-सागर, ज्ञानसागर, जयसागर, चिमणापंडित, सोमसेन तथा हर्ष ने भी अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ को वन्दन किया है। श्रीपुर इस समय शिरपुर कहलाता है। यह विदर्भ के अकोला जिले में हैं । मध्य रेलवे के खण्डवा — हिंगोली मार्ग के वाशिम स्टेशन से यहां तक मोटरमार्ग है।

श्वेताम्बर परम्परा में भी अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ की बहुत मान्यता रही है। जिनप्रभसूरि ने एक कल्प में इसकी स्थापना की कथा देते हुए

<sup>\*</sup> पं. प्रेमीजी ने निर्धाण काण्ड में उल्लिखित सिरपुर को मेंस्र प्रदेश के घारवाड जिले में स्थित सिरियूर से अभिज्ञ माना है (जैनसाहित्य और इतिहास ए. ४६४) और पं. दरवारीलालजी ने अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ का भी संवन्ध वहां से जोड दिया है (शासनचतुम्जिशिका ए. ४२) जो ठीक नहीं है। सिरियूर में पार्श्वनाथ मंदिर तो था किन्तु अन्तरिक्ष सूर्ति नहीं थी, जब कि विदर्भ के शिरपुर की अंतरिक्ष सूर्ति अब तक सुप्रसिद्ध है।

राजा का नाम श्रीपाल तथा उस की राजधानी विझउल्ल या विगउल्ला बताई है जो आधुनिक हिंगोली से अभिन्न हो सकती है (विविधतीर्थ-कल्प पु. १०२)। इधर शिरपुर की श्वेताम्बर पेढी ने एक किताबः मराठी में छपवाई है जिस में दी हुई कथा के अनुसार श्रीपाल राजा ने अभयदेवसूरि द्वारा सं. ११४२ में इस मूर्ति की स्थापना की थी। किन्तु यह कथा विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती क्यों कि जिनप्रमसूरि ने इस का कोई उल्लेख नहीं किया है, दूसरे, जिनप्रभमूरि से भी एक सदी पहले मदनकीर्ति ने इस का दिगम्बर तीर्थ के रूप में स्पष्ट उल्लेख किया है तथा अन्तिम कारण यह है कि श्रीपाल अथवा एल राजा का समय सं. ११४२ से कोई एक सदी पहले का है जैसा कि पहले एलूर के वर्णन में बतलाया है। इस तरह स्थापना की कथा संदिग्ध होने पर भी इस में सन्देह नही कि श्वेताम्बर यात्री यहां दर्शनार्थ आते रहे हैं क्यों कि ऐसे बहुतसे उल्लेख प्राप्त हैं-देखिए प्राचीन तीर्थमाला संग्रह मा. १ पृ. ७१, ९८, ११४ आदि, जैन तीथाँनो इतिहास पृ. ५६। विद्यानन्द का श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र प्रकाशित हुआ है, वह संभवतः इस अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ से भिन्न मैसूर प्रदेश के धारवाड जिले में स्थित सिरियूर के पार्श्वनाथ के संबंध का है क्यों कि उस में पार्श्वनाथमर्ति के अंतरिक्ष होने का कोई उल्लेख नही है। निर्वाणकाण्ड में उल्लिखित सिरपुर विदर्भकाः है या कर्णाटक का यह कहना भी संभव नहीं क्यों कि उस में भी अन्त-रिक्ष होने का उल्लेख नहीं है। द्रष्टव्य जैन तीर्थ यात्रादर्शक प्र. ६१ 🕨

श्री रंगपट्टण — यहां एलन्द विप्रकृत चन्द्रप्रभ का मन्दिर है (विश्वभूषण)। यह इस समय छोटा गांव है, मैसूर शहर से यहांतक रेल और मोटर के मांग हैं। अठारहवीं सदी में यह दक्षिण के सुप्रसिद्ध शासक टिपू सुलतान की राजधानी रही है। ऊपर जिन एलन्द विप्र का विश्वभूषण ने उल्लेख किया है उन का नाम विशालाक्ष था, वे येलान्दूर प्राम के थे अतः दक्षिणी रीति के अनुसार उन्हें येलान्दूर पंडित कहते थे, वे मैसूर के राजा चिक्क देवराज (जो सन १६७२ में राज्यारूढ हुए थे) के मन्त्री थे। श्रे. साधु शीलविजयने इन के समय श्रीरंगपट्टण में

ऋषमदेव, पार्श्वनाथ और महावीर के मन्दिरों का दर्शन किया था (जैन न्साहित्य और इतिहास, पृ. ४५९)।

सक्रीपुरपट्टन — विश्वभूषण ने यहां के पार्श्वनाथ मन्दिर का उल्लेख वित्या है। यह नगर मैसूर प्रदेश के कड़र जिले में है। इसे अब सक्रीपटन कहते हैं।

समुद्रजिन—मदनकीर्ति के वर्णनानुसार समुद्रमें आदिनाथ की प्रेंप धनुष उंची मूर्ति थी, इसकी छाया में समुद्र का खारा पानी भी भी जीता था। मेघराज, सुमितसागर तथा जयसागरने भी समुद्रमध्य की इस मूर्ति का उल्लेख किया है। किन्तु इन से यह पता नहीं चलता कि किस समुद्र में किस स्थान पर यह मूर्ति है।

सम्मेदाचल —सम्मेतपर्वत, सम्मेदशिखर । इस पर्वत से वर्तनान अवसर्पिणी काल के अजितनाथ से पार्श्वनाथ तक वीस तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ ( पूज्यपाद, जटासिंहनंदि, जिनसेन, गुणभद्र, निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, मेघराज, गुणकीर्ति, सुमितसागर, जयसागर, ज्ञानसागर, सोमसेन, भ, जिनसेन, चिमणापंडित, श्रुतसागर )। गुणभद्र के वर्णना-चुसार दूसरे चक्रवर्ती सगर, तथा आठवे बलदेव रामचन्द्र आदि का भी यहीं से निर्वाण हुआ था। मदनकीर्ति ने यहां अमृतवापी का उल्लेख किया है ( जो संभवतः वर्तमान जलमन्दिर का सूचक है ) तथा इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित बीम तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का भी उल्लेख किया है। भ. ज्ञानकीतिं के कथनानुसार यहां साह नानू ने मन्दिर बनवाये थे, साह नानू -राजा मानसिंह के मन्त्री थे । सम्मेदशिखर दिगम्बर परम्परा में सर्वाविक सम्मानित तीर्थ रहा है। बिहार में आसनसोत्त-गया रेजमार्ग के ईसरी स्टेशन से ( जिसे कुछ वर्ष पहले पारसनाय यह नाम दिया गया है ) यह पर्वत अठारह मील दूर है। गिरिडीइ स्टेशन से भी यह करीब इतनाही दूर पडता है। पर्वत की तलहटो में दिगम्बर, श्वताम्बर दोनों के मन्दिर च धर्मशालाएं हैं, इसे मधुवन कहते हैं। इस पर्वत के मुख्य तीन भाग हैं, एक ओर सबसे ऊंचे शिखर पर मगनान पार्श्वनाय की चरणपादुओं का अन्दिर है, मध्यवर्ती भागपर अजित्रताथ आदि अठारह तीर्यंकर्री के मन्दर हैं तथा तीसरे भाग में मुख्य पर्वत से कुछ हट कर एक शिखर पर चन्द्रप्रभ तीर्थंकर की चरणपादुकाओं का मन्दिर हैं। मध्यवर्ती भाग के समीप पहाड की ढलान पर जलमन्दिर है। इस समय पर्वत पर जो मन्दिर हैं वे अठारहवीं सदी में श्वेताम्बरों द्वारा बने हुए हैं। किन्तु जैसा कि ऊपर बताया है, ज्ञानकीर्ति व मदनकीर्ति के उल्लेखों से बारहवीं के सोलहवीं सदी में यहां दिगम्बर मन्दिर भी थे यह स्पष्ट है। अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में यहां पालगंज के राजा का राज्य था उस से श्वेताम्बर संघ ने जमीदारी हक खरीद लिए थे। किन्तु यहां दोनों ही संप्रदायों के लोग समान रूप से पूजनादि करते हैं। जैनेतरों में यह पर्वत पारसनाथ हिल नाम से प्रसिद्ध है। यह दक्षिण बिहार के उच्चतम पहाडों में से एक है तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से भी चित्ताकर्षक है। अधिक विवरण के लिए देखिए — प्राचीन तीर्थमाला संप्रह भा. १ पृ. २८—३२, जैनतीर्थथात्रादर्शक पृ. १३०, जैनतीर्थोंनो इतिहास पृ. २०, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. २६।

सवणागिरि— सुवण्णिगिर, सोनागिरि। यहां नंग और अनंग कुमार तथा ५॥ कोटि मुनि मुक्त हुए (निर्वाणकाण्ड, गुणकीर्ति, मेघराज, चिमणापंडित)। विश्वभूषण इसे बुंदेलखंड में बतलाते हैं। श्रुतसागर और दिलसुख ने भी इस का नामोल्लेख किया है। इस समय मध्यरेल के झांसी— ग्वालियर मार्ग पर सोनागिरि स्टेशन है, उस से तीन मील पर यह पर्वत है। यहां म. चन्द्रभम का मुख्य मन्दिर है जिस का जीणोंद्वार सं. १८८३ में हुआ था, अन्य ७६ मन्दिर भी हैं। यहां सोलहवीं सदी से महाग्कों के पीठ रहे हैं। इस का नाम सोनागिरि है जिस का संस्कृत रूप सुवर्णगिरि होना चाहिए। किन्तु निर्वाणकाण्ड की अधिकतर प्रतियों में तथा गुणकीर्ति आदि के उल्लेखों में इस का रूप सवणागिरि मिलता है जिस का संस्कृत रूपान्तर श्रमणगिरि होता है । अतः पं. प्रेमीजी ने अनुमान किया है कि निर्वाणकाण्ड में उल्लिखित सवणगिरि— श्रमणगिरि राजगृह के निकट की पांच पहाडियों में से एक होना चाहिए (जैन साहित्य और इतिहास पृ. ४३६–३९)।

मध्ययुग में राजगृह के निकट के एक पर्वत को भी सुवर्णगिरि कहते थे यह पहले बता चुके हैं। श्वेताम्बर परम्परा में एक और सुवर्णगिरि तीर्थ है—यह राजस्थान में जालोर नगर के निकट है। जैनतीर्थोंनो इतिहास (न्या.) पृ. ३३९, द्रष्टव्य — जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ९१।

सहेणाचल—ज्ञानसागर के वर्णनानुसार यह मालव प्रदेश में है, यहां शान्तिनाथ की ऊंची मूर्ति है, यहां से ३॥ कोटि मुनि मुक्त हुए थे। इस समय इस नाम का तीर्थ ज्ञात नहीं हैं। शायद सोनागिरि का ही यह नामान्तर है।

सहााचल — पूज्यपाद और श्रुतसागर ने इस पर्वत का तीर्थक्षेत्रों में अन्तर्भाव किया है। इस समय सहा पर्वत का कोई शिखर तीर्थरूप में प्रसिद्ध नहीं है। गजपंथ का अन्तर्भाव इस में हो सकता है जिस के बारे में पहले वर्णन आ चुका है।

#### साकेत-अयोध्या देखिए।

सागवाडा— शाकवाट, सागपत्तन। ज्ञानसागर और जयसागर ने यहां के आदिनाथ मंदिर का उल्लेख किया है। यह नगर राजस्थान के दक्षिण भाग में डूंगरपुर के पास है। यहां सोलहवीं सदीं से मृल संघ—बलात्कारगण के भट्टारकों का पीठ रहा है जिस का विस्तृत वर्णन हमने 'भट्टारक संप्रदाय' पुस्तक में दिया है। म. शुभचन्द्र ने सं. १६०८ में यहां पाण्डवपुराण की रचना की थी।

सारंगपुर— सुमितिसागर और जयसागर ने यहां के महावीर-मंदिर का उत्लेख किया है। यह नगर मध्यप्रदेश के देवास जिले में है।

#### सावत्थी-शावस्ती देखिए।

सिद्धवरकूट—नर्मदा नदी के पश्चिम तीर पर सिद्धवरकृट से दो चक्रवर्ती तथा दस कामदेव मुक्त हुए (निर्वाणकाण्ड, गुणकार्ति, विश्वभूषण, चिमणापंडित)। इस समय यह क्षेत्र हिन्दुओं के तीर्थ ओंकारेश्वर के निकट है। पश्चिम रेलवे के खंडवा — अजमेर मार्ग पर ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है उस से सात मील दूर यह स्थान है। स्टेशन

पर तथा औं कारेश्वर ग्राम में धर्मशालाएं हैं। यहां से नर्मदा पार कर नाव द्वारा जाने पर सिद्धवरक्ट के दर्शन होते हैं। यहां सं. १९५० में जीणोंद्वार कार्य भ. महेन्द्रकीतिं की प्रेरणासे शुरू हुआ तथा अब तक ११ मन्दिर, मानस्तंभ, धर्मशाला आदि बन चुके हैं। पूज्यपाद ने भी वरसिद्धक्ट का उल्लेख किया है किन्तु उस का तात्पर्य राजगृह के समीप के पांच पहाडों में से एक प्रतीत होता है। द्रष्टव्य — जैनतीर्थ-यात्रा दर्शक पृ. २०३।

### सिरपुर-श्रीपुर देखिए।

सिंहपुर — यहां ग्यारहवे तीयँकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था (यतिश्वम, रविषण, जटासिंहनन्दि, जिनसेन, गुणमद्र)। यह स्थान उत्तरप्रदेश में वाराणसी नगर के उत्तर में छह मील पर है तथा अब सारनाथ नाम से जाना जाता है। यहां दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों के मंदिर हैं। मध्ययुगीन श्वे. यात्रियों ने मी (प्राचीन तीर्थमाला संप्रह मा. १ पृ. १३) इस का उल्लेख किया है। मगतान बुद्ध के प्रथम धर्मोप्देश का स्थान होने के कारण सारनाथ बोद्धों का महत्त्व का तीर्थ है, बौद्ध प्रन्यों में इसे ऋषिपत्तन कहा गया है। आजकत्त मारत सरकार की राज्यपुद्धा में अशोक के स्तम्म के जिन सिंहमूर्तियों का चित्र अंकित है वह स्तम यहीं प्राप्त हुआ है। धर्मेक्षा (धम्मेख) नाम का विशाल स्तूप मी यहां है। अधिक वित्रण के लिए देखिए—मारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. ३६, जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. ११४, जैनतीर्थोंनो इतिहास (न्या.)पृ. ४४२।

सिंहपुर (द्वितीय)— यह कावेरी के तीर पर है, यहां नेमि-नाथ का मंदिर है (ज्ञानसागर)। काष्ट्रासंघ के म. चन्द्रकीर्ति ने यहां कृष्णमङ्को विवाद में जीता था तथा चारुकीर्ति पंडित से मुलाकात की थी (महारक संप्रदाय पृ. २९६) इस उल्लेख में इसे नरसिंहपट्टन कहा गया है। सुप्रतिष्ठ — पूज्यपाद ने इस का तीर्यों में अन्तर्भाव किया है। अधिक जानकारी प्राप्त नहीं।

> सुरिपुर —शौरीपुर देखिए। सुवर्णगिरि—सवणागिरि देखिए।

सूरत—सूर्यपुर—ज्ञानसागर ने यहां के चन्द्रप्रभ मंदिर का उल्लेख किया है। गुजरात का यह नगर अज्ञभी समृद्ध है। इस के जैन पुरातत्व के बारे में ब. शीतल प्रसादजी ने 'दानवीर माणिकचन्द्र' प्रन्थ में विस्तृत जानकारी दी है। यहां मूल संघ-बलात्कारगग तथा काष्ट्रासंघ—नंदीतठ-गच्छ के महारकों की गदियां पन्द्रहत्री सदी से रही हैं जिन का वृतान्त हमने 'महारक संप्रदाय' पुस्तक में दिया है। इस इमय सूरत में अमंदिर हैं। श्वेताम्बरों के भी बहुत मंदिर यहां हैं।

सेलग्राम—यहां कमठेश्वर पार्श्वनाथ का मंदिर है (ज्ञानसागर, जयसागर, हर्ष)। इस समय यह नगर सेळ् नाम से जाना जाना है। मध्य रेलवे के मनमाड-पूर्णा मार्ग पर यह स्टेशन है।

सोनागिरि—सवणागिरि देखिए।
स्तम्भन—खम्भात देखिए।
स्तवनिधि—तवनिधि देखिए।

हलेबीड — यहां पार्श्वनाथ और शान्तिनाध के मन्दिर हैं (विश्वभूषण) यहां के मन्दिर में स्फटिक के चार स्तम्म हैं (बानसागर)।
हलेबीड इस समय छोटा गांव है, यह मैसूर प्रदेश के हासन जिले में
हैं। बारहवीं से चौदहवीं सदी तक यहां होयसन वंश के राजाओं की
राजधानी थी, तब इसे द्वारसमुद्र कहते थे। यहां के मन्दिर उसी समयके बने हैं तथा शिल्पकला की दृष्टि से बहुत सुन्दर हैं। यहां के ८
शिलालेख, जो सन १११७ से १६३८ तक के हैं, जैनशितानेख
संग्रह के भा. २ व ३ में संकलित हैं, उन से यहां के राजाओं और
आचार्यों का अच्छा परिचय मिलता है।

हरितनापुर — हस्तिनागपुर, नागपुर, गजपुर, गजसाह्य, गयउर हत्यणाउर, हास्तिनपुर। इस नगर में सोलहवे तीर्थंकर श्रीशान्तिनाथ, सत्रहवे तीर्थंकर श्रीकुः थुनाथ तथा अठारहवे तीर्थंकर श्रीअरनाथ का जन्म हुआ था ( यतिवृषभ, रविषेण, जटासिंहनन्दि, जिनसेन, गुणभद्र)। यहां के इन तीन तीर्थंकरों की वन्दना निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, मेघराज, तथा ज्ञानसागर ने भी की है। इसी नगर में भगवान ऋषभदेवः को एक वर्ष के तप के बाद राजा श्रेयांस ने पहला आहारदान अक्षय-तृतीया के दिन दिया था। भरत चक्रवर्ती के सेनापति मेघेश्वर जयवुमार सड़ी नगर के थे। इस समय यह स्थान जंगल में है, उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर से २ व मील दूर है। यहां दिगग्बर, श्वेताग्बर दोनों के मन्दिर व धर्मशालाएं हैं। हस्तिनापुर के विषय में विजयेन्द्रसूरि की एक पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी है। जिनप्रमसूरि ने इस के बारे में एक कत्प लिखा है (विविधतीर्थकलप पृ. २७) तथा यहां के प्रमुख पुराणपुरुषों का - राजा श्रेयांस, चत्र वर्ती सनत्वुमार, हुभीम, महापद्म एवं महामुनि विष्णुवुमार, पांच पाण्डव आदि का उल्लेख किया है। अधिक विवरण के लिए देखिए - जैनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १०१,, भारत के प्राचीन जैनतीर्थ पृ. ६६, प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ. ३९, जैनतीर्थोनो इतिहास (न्या.) प्. ५२०।

हाडोली--यहां चन्द्रगिरि नाम की पहाडी है तथा चौवीस तीर्थंकरों का मन्दिर हैं (ज्ञानसागर, विश्वभूष्ण)। हाडुवित्ल या सगीतपुर मैस्र ६देश के उत्तर कनडा जिले में हैं। यह १५ वीं १६ वीं सदी में इस प्रदेश के जैन राजाओं की राजधानी थी। यहां एक भद्दारकपीठ भी था (जैनिजम इन साउथ इन्डिया पृ. १२५-१२८)।

हासन — यहां पार्श्वनाथ का मन्दिर है ( विश्वभूषण ) । यह शहर मैसूर प्रदेश के इसी नाम के जिले का मुख्य स्थान है तथा मैसूरअरसीकेरे रेलमार्ग पर स्टेशन है ।

हुड्बली--यहां आदिनाय का मन्दिर है (विश्वमूषण)। यह

शहर मैसूर प्रदेश के धारवाड जिले में एक प्रमुख शहर है तथा दक्षिणः रैलवे का जंकशन है।

> हुम्बच—हुम्मस – हुम्मच – पौंबुच देखिए। हुलगिरि—हुलागिरि – लक्षेश्वर देखिए।

हिमवत्—पृष्यपाद ने इस का तीथों में समावेश किया है।

भगवान आदिनाथ का निर्वाणस्थान कैलास पर्वत हिमबत् का ही एक
शिखर है। जिनप्रभसूरि ने यहां छाया — पार्श्वनाथ का वर्णन किया है

यह पहले बता चुके हैं। इस समय हिमालय का कोई स्थान जैनतीर्था
के रूप में प्रसिद्ध नहीं है।

# नामसूची

( उल्लिखित अंक पृष्ठों के हैं।)

अकलंक ६१,७७,९३-४, १३८ अकंपित १६५ अक्रिम दित्यालय जयमाला १०६-८ अग्गलदेव ३५,३८, ४०, ५०, ६०, **49.24-6,97-3,88%,884** 229, 242-2 अग्रमन्दर १७, १९, ११४, १४१, 358 अचणपुर ८६, ८८, ११४ अचलपुर ३५, ३७ अचलभाता ११५ अजातरात्र १४१, १५५ अजितनाथ ६, ७, १०, १८, ११५, १४६, १८१ अजित्धान्तिस्तव १७६ अझारा ५४, ५६, ११४ अणिघो ८६, ८८, ११४ अणुमत् २० अणुवतरत्नप्रदीप १४० अतिशयक्षेत्रकाण्ड ३४, ३७, ४९, 335 अदबदजी १५४ अनंग ३५, ३७, ५३, ९०, १८२ अनंतनाथ ३, ११, १८, १४५ अनिबद्ध १७, २०,३४,३६,३८-९, ५०, १२२-३

अनेकान्त ११६,१३०,१३७,१४०, 280 अवयल १०८-९ अभयकीति १६३ अभववीष २३, २६, १२१ अमयचंद्र ४५, ४९, ११०, १४८ अमयदेव १३७, १४६, १८० अभिनन्दन ३, ११, १८, ३०, ३३, ३५, ३७-९, ५०, ११५,१६२ अमरकीर्ति १४० अमरेश्वर २२, २४, ११५ अमिततेत्र १७. १३७ अमी झरो ५४-६, ६१, ७५, ८६-७, १०८-९, ११५, १७३ अयोध्या ३,७,१८,६२,७८,११५-६ 279 अरनाथ ३, ७, १०, ११, १८,३५, 30-6,80,40,864 अर्ककीर्ति २९, ३१, १४२ अर्बुदगिरि ११६ अलवर ५४, ५६, ११६, १७० अलसत्कुमार २३, २७, १७७ अवधापुर ६०, ६९, ११६ अवरोधनगर ३०,३३,११७,१२०

अवंति २२, २३, २५, ५०, ५४, ५६, ८६, ८८, १०८-९, ११६, १२१, १६५ अश्चिष १७, १३७ अशोक १२४, १४१ अश्विम १६५ अश्विष १, ३४, ३६-७, ४२, ५१, ५३-५, ८६-७, ८९, ११८, १३३-४

अहिच्छत्र ३५, ३७, ११८ अंकलेश्वर ६२, ८१, १०८-९, ११८ अंकुश्व ३८, ४०, ५०, ५२, ९०, १०३-४ अंतिश्विपार्श्वनाथ ४०, ५०, ५४-६, ६०,६८, ८५-८, ९१, १०८-९, ११९, १६४, १७९, १८० अंबादेवी ६१,७४,१००-१,१२२-३ अंबापुर ८६-७, ११९-२०

अंबादेवी ६१,७४,१००-१,१२२-३ अंबादुर ८६-७, ११९-२० अंबावती ८१, ११९, १३७ अंबिकारास १२५ आदित्ययशस् १७६ आनर्तपुर १०, १४६-७ आबू ५९, ६५-६, ८६-७, ११४, ११६, ११९ आमोर ४२, १४८

आम्रपुरी ६०, ६८, ११९-२०

आवापुर ८६-७, १२०

आशाधर ३४, १५१ आशारम्य ३५, ३७-९, ५०. ११७-८, १२० आश्रम १२० आषाढसेन १३६ आहवमल १४० आंतरी ६२, ७९, १२० इन्द्रजित ६, ८, ९, ३५-८, ४०, ५०, ५३, ६१, ७५, ९०, १४२-३, १६७ इन्द्रनन्दि १२४ इन्द्रराज ६०, ६९, १२५ इलाहाबाद १६० ईशावती ११५ उखलद ६१, ७४, ९३.४, १२१ उम्रादित्य १३१ उज्जाबनी २२, २३, २६, ५४, ५६, ६२, ७८, ८६, ८८, १०८-९,

उत्तरपुराण १७-८, १०४, ११५, १२७, १३४, १३६-७, १४८, १५०-१, १५४, १७३ उदयकीर्ति ३८-४०,११६-७,१२०,

१२१. १२६

१२२, १३२, १३७, १४१-२, १४६-९, १५२-३, १५५, १५७-८, १६२, १७१-३, १७६, १७८-९, १८१, १८५

उदयगिरि १६९ उदयन १२६

उदयादित्य १२२ उदावी १५५ उपाध्ये ३, १०, २३, १४५, १७० उमास्वाति १५५ उस्मानाबाद १५२ जन ६२. ७८. १२१-२. १५६ ऊर्जयन्त १, २, ४,५,११-२,१६-७, २०-१, ३४, ३६, ३८-९, ४२, ९०, ५९, ६४, ८९, १२१-४ ऋजुक्ला ४ ज्ञापभदेव ३-६. ११-३. ३४-३६. ₹८.9. 48-4. 49. €0. ६५-६, ७५, ७८, ८६-७, ८९, ९१, १०२-३, १०७, ११५, ११९, १२४, १५२, १६०, १८१, १८५ ऋषिगिरि २, ४, ५, ६, १२-३, १२४, १६९, १७१ एकलिंगची १५३-४ एणिकापुत्र १६० प्तुर ६१, ७३, १२४, १६८ परंडवेल ६२, ८१, ८६-७, १२५ एलराज ६०, ६८, ८३-४, १२५, १६४, १७९-८० ध्यलंदविप्र ९२-३, १८० 'एल्स ६०, ६८, ९३-४, १०८-९, १२५, १५४ ओंकारेश्वर ११५, १८३ ्रजाँदा ११५

करवम १७८ कणझरो ६२, ७९, १२६ कनककीर्ति १३० कनकगिरि १२६ कनकामर १५२ कमठपार्श्वनाथ ६०, ६८, ८६-७, १०८-९, १२६, १८५ कमल ११०-२, १४८ करकण्ड २२, २५, ३८, ४०, १०८-९, १२६, १४९, १५२ कर्ण १४१ कर्णाटक ३९,४०,४९,५१,९२-३ कलकलेश्वर २२, २५, १२१, १२६ कलिकुण्ड ५४-५, १२६ कलिंग २३, २६, ३५, ३७, ५१, ५३, ८८, ९०, १३५, १३८ कस्पसूत्र १२६, १३४, १४६ कल्याण १३२-३, १७२ कस्याणकारक १३१ कस्याणविजय १३८ कवीन्द्रसेवक १०९-१०, १२३, १३७, १४८, १६६, १७६ कसनेर ८९, ९१, १०८-९, १२६ काकन्दी ३, ७, ९, ११, १८, २३, २६, १२१, १२६ कान्हा १७० कामताप्रसाद १२३-४, १५८ काम्पिस्य ३, ७, ९, ११, १८, 274-6

कारकल ६०, ७१-२, ९२-३, 2-055 कारंजा ६१, ७६, ८१, १०८-९, 286 कार्त्तिकेय २२, २५, १२८, १७१ कालक १५० कालिदास १३२, १७० किष्किन्धा २२, २५, १२८ कीर्तिघर २३, २७, १६८ कीर्तिमल ६२, ७७ कीर्तिसिन्ध १४० कड़ंगेश्वर १२१ कुण्डपुर ३, ४, ७, ११, १८, ८९, 223 कण्डलगिरि २-६, १२९ कन्ती १७६ कुन्धुनाय ३, ७, १०, ११, १८, ३५, ३७-८, ४०, ५०, ५२-३, 264 कुन्धुगिरि ३५, ३७, ४२, ५३, ६०, ६९, १३०-२, १५८, १७० कुमारपाल ११५, १२३, १४६ क्रमकर्ण ६, ९, ३५, ३७, ५०, ५३, ६१, ७५, ९०, १४२, १५७, १६७, १७१ कुलपाक ४३, ४५, ४९, ५१, ८६-७, १३२-३, १६५ कुलभूषण ३५, ३७, ५१, ५३-४, 44, 40, 45, 90, 870

कुछ्हापहाड १६२ कुशामपुर २, ७, १०, १३३, १६८ कशीनगर १५७ कुसुमपुर १३३, १५४ कृणिक १४१, १५५ क्रपणबगावनचरित १४० कुष्णभट्ट १८४ केशरकुशल १३३ केशरियाजी १३३, १५२ केशी १७९ कैलास ४-७, ११-३, १७, १९, २९, ३०, ३८-९, ४२, ५०, ५२, ५९, ६५, ८५, १०५-७, ११०, ११८, १३३-४, १८६ कोटितीर्थ २२, २४, १३४-५ कोटिवर्ष १३४ कोटिशिला १२, १५-६, १७, २०, ३५, ३७, ४२, ५१, ५३-५, ५९,६१, ६६, ७४, ८८, ९०, १०२-३, १०७, १३५, १४६ कोशाम्बी ३, ७, ९, ११, १८, १३५-६ क्षत्रियकुण्ड ६१, ७५, १२९ क्षेमेन्द्रकीर्ति १३८ क्रियाकलाप ३, ३४ क्रोंचपुर २३, २७, १३६ खङ्गवंश २२, २५, १३६ खरद्घण ८३, ८८, ९१, १७९ संदगिरि १३५, १३८

संडना ६०, ६८, ८६-७, १०८-९, गुणकीर्ति ४९-५१, ११६, १२० 230 खंडिल्लक १३६ स्वंडेलवाल १३६ संभायत ६२, ८१, ११९, १३७ खाधनगर ८६, ८८, १३७ स्वारवेल १३८ गजकुमार २३, २६, ५२, ६२, ८०, १२३, १३८ गजध्वज १७, १९, ४२, १३७ गनपर्वत २३, २६, १३८ गचपंथ ४, ५, ३४, ३६, ३८, ४०, ४२-३, ५१, ५३-५, ५९, ६4. ८4. ८७, ९०, १०२, १०७, ११०, १३७-८, १५४, \$ 63 गबाग्रपद १३८

गद्यकथाकोष १५० गन्धम।दन २२, २५, १५५ गया ६१, ७७, १३८ गवय, गवाक्ष ३५, ३७, ५१, १४८ गंगादास ८८, ९०, ९५-६, १४८, 246

गिरनार ५२, ५४-५, ६१, ७४,८०, ८५-७,८९,९२,१०२,१०५-७, ११०, १२२, १३८, १५१ गिरसोपा ६०, ७०-१, ९२-३,१३९ गिरिवच १६८

१२२, १३०, १३२-३, १३५, १३७, १४१-२,१५०,१५२-३ १५५-८,१६२,१६६,१७१-३ १७६,१७९, १८१-३, १८५ गुणधर ६०, ६९, ११६

गुणचंद्र १४३ गुणभद्र १७, ११४-५, १२२, १२६-७, १२९, १३३, १३५, १३७, १४०-१, १५०-१, १५४-५, १५७, १६२, १६५, १६८-९, १७३-८, १८१,

268-4 गुणावा १७३-४ गुरवाडी ६२, ७९, १३९ गुरुदत्त २३, २६, ३५, ३७,९०-१, 240 गेबीलाल ११३ गोडी १०८-९, १३९

गोपाचल ५४, ५६, ६०, ६७, ८६, ८८, १३९, १६१

गोम्मटदेव २९, ३१, ३५,३८-४०, ५२-६ ६०-१, ७०, ७२-३, ८५-९, ९२-३, १२७, १३९, 204, 206

गोरक्षनाथ १२३ गोवर्जपर्वत २२, २४, १४० गीतम १८, २१, ५९, ६१, ६४, ७६, ७९, १०७, १५७,१७३, १७९ चुल्लोश्वर १२५

घुष्णेश्वर १२५ घोषिताराम १३६ चक्रेश्वर १२५ चन्दनबाला १३६ चन्दपाल १४० चन्दबाड ६१, ७६-७, १४० चन्द्रकीर्ति १८४

चन्द्रगिरि ६१, ७२, ९३, १४०, १६९, १७८, १८६ चन्द्रगुप्त १२४, १७८

चन्द्रपुरी ३, ७, १०, ११, १८,

चन्द्रप्रम ३, ७, १०, ११, १८,२९, ३२, ३९, ४०, ५०-५, ६१, ७३, ७६, ८९, ९१-३, १२८,

१४०, १४७, १५९, १६७-८, १७७, १८०, १८२, १८५ -चन्द्रसागर १४२

चन्नपुर ९३-४, १४१

चम्पा २-५, ७, ९, ११, १२, १४-५, १७-९, ३०, ३३-४, ३६, ३८-९, ४२, ५०, ५२,

५४-५, ५९, ६३, ८५-७, ८९, १०५-६, ११४, १४१

चलनानदी ३५, ३७, ४२, ५१,

९०, १५६ तो.सं....१३ चाणक्य २३, २७, १३६, १४७ चामुण्डराय ६०, ७०, १५८, १७५,

चारुकीर्ति १६७,१७५,१७८, १८४ चारूप ५४, ५६, १४२

चिकबेटा ९२-३, १४२, १७८

चिक्कदेवराज १८०

चिमणापंडित ८८-९१, १२३,१२६, १३०, १३७, १४१, १४२, १४६, १४८, १५०, १५६-७, १५९, १६६-७, १७१, १७६, १७८-९, १८१-३

चूलगिरि ३५, ३७, ४२, ५३,६१, ७४, ९०, १४२, १५७, १६१,

१६७

चेन्नदेवी १६२ चैत्यक १६९

छायापार्श्वनाथ २९, ३२, ५४-६,

१४३, १८६

छिन्नगिरि २,१४३, १६९

बगदीशपुर १६५

बटासिंहनंदि १०, ११५, १२२, १२६-७, १२९, १३३, १३५,

१४०-१, १४६,१५७,१६२-३,

१६५, १६८, १७७-८, १८१, १८४-५

बनकपुर १६५

जमप्राम १४४

बम्बुमाडी ६, ९, १४८

बम्बद्दीपबयमाला ५४-५ बम्बवन ३५, ३७, ४२, ६०, ६७, १४३, १७४ बाब्द्रवामी ३५, ३७, ५७-८, ६०, ६७, १०७, १४३, १६३, १७४ बम्ब्स्वामीचरित ५६-८, १४३ बम्हुई १४४ जयकुमार १८६ बयघवल ६१, ७३, १६४, १६७, 289 जयन्त विजय ११९, १७७ जयराम १७६ व्ययसागर ८६, ८८, ११४, ११६, ११९-२१, १२५, १३०-२, १३७, १३९, १४१-२, १४४-६, १४८, १५२, १५५, 290, 299, 206-9 जयसिंह १६३ जयसेन १३६ जरासंघ १२, १५, १४९, १५१, १६९, १७७

१६९, १७७ जहांगीरपुर ६१, ७७, १४३ जामनेर ५४, ५६, ८६, ८८, १४४ जाम्बुवंत ५१ जावडि १७६ जिनदत्त १००-१, १०३-४, १५९ जिनप्रम ११२, ११५, ११७-९, १२१-२, १२४, १२६-७, १३२-७, १४०-१, १४३,

१५५, १५७, १५९-६०, १६३, १६५, १६८, १७४-७, १७९, १८0, १८६ जिनभट्ट १६३ जिनसागर १०१-४, १५५, १५९, 204 जिनसेन १२, १७, ११५, १२२-४, १२६-७, १२९, १३३, १३५, १४0-1,१४८,१५0-1,१५५, १५७, १६२, १६५, १६८-९, १७३-८, १८१, १८४-५ जीरापल्ली ४०-२, ५२-३, १४४ जीवंघर १८, २१-२, १०४, १७४-५ ब्रिमकग्राम ४, १४४ जैतापर ११०-१ जैन, जगदीशचंद्र ११३ बैन, हीरालाल ३, १५२, १७८ जैनतीर्थयात्रादर्शक ११३-४, ११६, ११९,१२१,१२७-८, १३२-३, १३५-६, १३८-९, १४१-३, १४५, १४७-५३, १५५-७, १५९, १६१-२, १६४-६. १६८, १७०-१, १७३-५, १७७-८०, १८२-४ जैनतीयोंनी इतिहास ११३-४, १३३,

१४४, १७६, १८०, १८२ जैनतीर्थोनो इतिहास (न्या.) ११३-४,

११६, ११८-९, १२१, १२७,

१२९, १३३-४, १३६-७,

१४०-२, १४४-4, १४७, १५१, १५३-४, १५६-७, १६१, १६४-६, १६८, १७०, १७४, १७७, १८६ जैनपुर,जैनबदी २९,३१,१४४,१७७ जैनशिलालेखसंग्रह११३,१२५,१२८, १३६, १३९, १४३, १४५, १५८-९, १६३-४,१६७,१७२, १७५, १७८, १८५ जैनसाहित्य और इतिहास११३,११८, १२४, १२८, १३१, १३३, १३७-९, १४७-८, १५०.१, १५४, १५६-७, १६४, १६७, १७०-२, १७९, १८१ चानकीर्ति ८२, १८१-२ ज्ञानसागर ५९, ६२-८१,११५-६, ११८-२१, १२३, १२५-८, १३०-३, १३५, १३७-४३, १४५-६, १४८-९, १५२, १५५,१५९-६३, १६६-१७०, १७२-३, १७५-८ ज्ञानस्योदय १६४ ज्योतिपसाद १३०

जानस्योंदय १६४
ज्योतिप्रसाद १३०
टोडर ५६-७, १६३
टिपू १८०
डमोई ५२-३, ६१, ७४, १०८-९,
१४५, १७८
ड्नारपुर ५४,५६,६२,७८,८६,८८,

णिवडकुंडली ३५, ३८. १४५ तक्षशिला १५८-९ तस्वार्थस्त्र १५५ तवनिधि ६०,६९,८६-७,१०८-९, 229, 284 तामलिंद्री २३, २६, १४५-६ ताम्रिति १४५-६ तारंगा ५०-१, ५४-५, ५९, ६१, ६६, ७४, ८५-८,९०, १०२-३, १३५. १४६-७, १६३ तारापुर ३४, ३६, ३८, ४०, ४२, ५२, ९०, १०७, १४६-७ तिम्मनायक १६२, १७५ तिलंगदेश ४३-४, ६०, ६७ तिलकपुर ३९, ४०, ५०-३,१४७ तिलकानन्द १२, १५, १४९ तिलोयपणाची २, ३ तीर्धजयमाला ५४-५, ८६-८ तीर्थवन्दना ३८-९,५२-३,८८-९१, 209-20: तुलराजदेश ६०, ७१, १२७ तुंगीगिरी ४, ५, १२, १६,२२,२५,

तुगागरा ४, ५, १२, १६, १५, १५, ३६, ३७-८, ४०, ४२-३, ४९-६, ४८, ५०-१,५३-६, ५९, ६५, ८०, ८६-७, ८९, ९४, ९६, १०२-३, ११०, १४७-८, १५४, १६४ त्लोगति ६, ९, १४८ तेर २२, २४, ५२-३, ६०, ६९, ८६-७, १३१, १४८-९ तोणिमत् २३, २६, १४९-५० तोणकवि १००-१, १५९ तोमर १३९ त्रिप्रत वे८, ४०, १४९ त्रिप्रत वे८, ४०, १४९ त्रिप्रत वे८, ४०, १४९ त्रिष्ठ वे८-४०, १४९ दण्डकारण्य १३१-२, १४९ दण्डात्मक ४, ५, १४९ दत्तात्रेय १२३ दत्तारो ६१, ७७, १४९, १६२

१२२, १३०,१५८, १७२,१७९ दर्शनविजय १२९ दश्चवैकालिक १४१ दशार्ण १३५, १३८ दशार्थ १३, १६ दहे ९८—९

दरबारीलाल २८, ३९,११७,१२०,

दन्तिपुर २३, २६, १३८

दिलसुख १०६-८, १२३, १३०, द्विपृष्ठ १५१ १४१, १४६, १४८, १५७, घनजी ९६-७, १६६ १६३, १६६, १७५-६, १८२ घनद २२, २४, १४०

दिलोद ६१, ७५, १४९ दिन्यपुरी २२, २४, १४० दुर्मशक्ति १७२ दुर्मस १२७ देवकीट २२, २४, १३४ देवगड ९८-९ देवराय १६२ देवसेन १५१ देवावतार १२, १५, १४९-५० देवेन्द्रकीर्ति १०१-३, १२३, १२५, १३५, १३७, १४८, १५२, १49, १६४, १७६ देवेन्द्रसूरि ११५ देशमुषण ३५, ३७, ५१, ५३-४, ५६, ६०, ६९, ९०, १३० देसाई ११३ दोणिमंत २३, १५० द्राविड ३५-६, ९०, १७६ द्रपद १२७ द्रोणिगिरि ३५, ३७, ४२, ९०, 289-40 ब्रोणीमत् ४, ५, १५० द्वारका, द्वारावती १८, ४५-७, ८०, 280, 240-2 द्वारसमुद्र १८५ द्विपृष्ठ १५१

घनद २२, २४, १४० घनदत्त १२, १४, ६२,८०, १६८ घनपाळ १३७, १४० घरसेन १२४ घर्मचन्द्र १४१

अमेनाथ ३, ७, ९, ११, १८, १२५, 356 घर्मरत्नाकर १३६ धर्मामृत ४९, ५० घवला ११८, १६७, १६९ धान्यमुनि २३, २७, १७७ भारा २९, ३१, १५१ धाराशिव ५०, ६०, ६९, ८६-७, ११४, ११६, ११९, १३१, १४९. १५१-२ धुलेव ५४, ५६, ६१-२,७५,७८, ८६-७, १०२-३,१२४,१३३, १५२-३ नन्दक १२, १५, १४९ नन्दिषेण १७६ निमनाथ ३, ७, ११, १८, १६५, 305 नयनंदि १५१ नरेन्द्रकीर्ति १२० नंरन्द्रसेन १४१ नर्भदा ६, ९, ३०, ३३, ४२, ५१, ८५, ९०, १३५, १५३,१५७, १६७, १७१, १८३ नलोडु ६२, ८१, १५३ नंग ३५, ३७, ५३, ९०, १८२ नागकुमार ३४, ३७, ५१,५३,८९, १३३ नागनाथ ११६

नागपंथ ५४-५, १५४

नागफणी ३०, ३३, १५४ नागहद २९, ३२, ३५, ३७, ३८, ३९, ५०,५२-३,८६-७,१५३ नान् ८२, १८१ नारणनायक १६२ नारद १७६ नालंदा १७०, १७३ नासिक ४२, १०२, १३२, १३७ नाहटा ११६ निवांणकाण्ड ३४-६, ४९, ५०,५२, १२२, १२४, १३०, १३३, १३५, १४१-३, १४५-८, १५0-१. १५३-८. १६२-३. १६६-७, १७०-२, १७६, 209-63, 264 निर्वाणगिरि ७, १०, १५४ निर्वाणमक्ति ३, ३४ नील २२, २४, ३५, ३७, ५१, ११०, ११२, १४८, १५२ नेमिचन्द्र ९२-३, १७८ नेमिनाथ १, ३-५,७,१०,११,१२, १६-७, २०-१,३०, ३२,३४, 24, 36-9,40,42, 48-9, ५९, ६४,७१,७३-४, ७७-८, ८०-१,८६-७,८९,९२-४, १०२-३,११६,११८-९,१२१, १२३, १२५, १२७, १३८, १५१, १६४, १७७, १८४ नैनागिरि १७१

न्यायविजय ११३ पदम १४३ पदम १४३ पद्मम २०, ११६, १४४ पद्मम ३, ७, ११, १८, १३५ पद्मम आचार्य २८, १३२ पद्मावती ६०, ६२, ६९, ७०, ८१, ९३-४, १००-१, १०३-४,

पपौरा १५६ परमानन्द ३९, १३९, १४० परमानन्द ३९, १३९, १४० पर्वातपार्श्वनाथ १०८-९,१२५,१५४ पर्वाविधान कथा ४१-२ प्रवा १५६ पंचकुमार मंदिर ११६ पंचकुपर २, १२-३, १५४,

पाटलिपुत्र ५९,६४,१३३,१५४-५, १५८

पाण्डव ४,५,१३,१६,१७,२०,३५, ३६, १८,४०, ५०,५२,८६-७, ९०, १०२-३, १०७, १३६, १५५, १७६, १८६

पाण्डवपुराण १८३

पाण्डुकगिरि २, १२-३, २२, २५, १५५, १६९

षाण्डयराज ६१, ७३ षादलिस १६०, १७६ पार्श्वनाथ ३, ७, ११, १८, २८-३२, ३५, ३७-४१, ५०, ५२-५, ६०-२, ६६-७१, ७४-८, ८१-९, ९१-९, १०५, १०५, १०५-९, १२५, १२५-६, १२८, १३२, १३५, १३५-६, १४९-५४ १५९, १६६-७, १७१, १७३, १७६, १७५-८१, १८५-६

पाली ५४-६, ६०, ६७, ८६-७, १५५

पानागढ-पानागिरि ३४-८,४०,४२, ५०, ५२, ५९, ६६,७५,८८, ९०, १०३-४,१२२,१५५-६ पानापुर २, ४,५,११,१३,१६,१८, २१,२९,३२,३४,३६,३८-९, ४२, ५०, ५२, ५४-५, ५९, ६३,८५-७, ८९,१०५-७,

पिठरक्षत ६, ९, १४२,१५७,१६७, १७१ पीठिगिरि १७, २•, १३५ पुण्डरीक १७६ पुण्यास्त्रकथाकोष १४० पुत्तिलेका ४१—३ परिमताल १६०

परुषोत्तम १५१

पुष्पदन्त ३, ७, ९, ११, १८, २९, ३२, १२६, १५५ पुष्पदन्त आचार्य ११८, १२४ प्रष्पदन्तकवि १३३ वृष्पपुर २९, ३२ प्रष्पांबलिबयमाला ८५ पूज्यपाद ३, ४,५४, ८६,८८,११४ १२२,१२४,१२९,१३३,१३७, १४७-90, १44-6, १६१, १६६,१६९, १७४-६, १८३-४ पृथुसारयष्टि ४-५, १५८ पेथड १७६ पैठन-प्रतिष्ठान ५४, ५६, ६०, ६८, ८६-७, ८९, ९१, ११७, ११९-२०, १५४, १५८-६० पोदनपुर ४, ५, २९, ३०, ३५, ३७-८, ४०, ५०, ५२-३, 296-9

प्रतापस्त १४० प्रतापसिंह १५४ प्रसुप्त १३, १६-७, २०,३४,३६, ३८-९, ५०, ५२, ८९, १०२, १२२-३, १७६

पोख्य १००-१, १०३-४, १५९

प्रमव ५७-८
प्रभाचन्द्र ३, ६, ३४,१३७,१५०-१
प्रभावकचरित १६०
प्रभासपाटन १४७, १५१
प्रमास ६६-७,१६०

प्राचीन तीर्यमालासंग्रह ११२, ११४, ११६, ११८, १२७, १२९, १३६,१४१-२,१४४,१५३-५, १५७,१६०,१६२,१६५,१६७, १६८,१७०,१७३-७,१७९, १८०,१८४,१८६

प्रादिकुमार १०७
प्रेमी नाथ्राम ३, ४, ७, २८, ३४,
९२, ११३, १२४, १३०-२,
१४७, १५४, १७१, १७९,
१८२
फलहोडी ३५, ३७, ५१, १५०
बडनगर ९२-३

बणभिंदि १६३ बलभद्र ४, ५, १२, १६, २२,२५, ३४,३६,३८,४०,४५–६,५१, ५३,५९,६५,८०,८९,९०, ९४–६,१०२,१०७,११०-२,

१३७, १४७-८, १५१
बलमद्र अष्टक ९४-६
भलभद्र विनंति ११०-२
बलाइक ४,५,१२,१३,१६१,१६९,
बंटवाल १७३
बारकुल ६१, ७२, १६१
बारसी १३१
बातनगन ५४-६,६०,६७,८५-८,
९२-३,१३९,१४२-३,१६१

बांसवाडा ८६, ८८, १६१

बाह्बली २९, ३०, ३५, ३७-८, 80, 40, 42-3, 846-9 बाहबलीचरित १३७, १४० बहत्कयाकोश २२-३, १४७, १४९, १६0, १७९ बुहतपुर, बुहदेव २९,३१,१४२,१६१ बेदरी ६१, ७१, १६१, १६७ बेलगुल ५२, ५३, ६०, ७०, ९२-३ बेलतंगडि ९३-४, १६१ बोधन १५८-९ बोधपाभुतटीका ४१-२ ब्रह्मगुलाल १४० ब्रहादत्त १२७ भगवती आराधना २३ भगवतीदास ३४ भगीरथ १७, १९, १३३ भटकल ६१, ७२, ९३, १६१ भद्रबाहु ९२-३, १६०,१७८ भदिलपुर ३,७,९,११,१२,१४,१८, १४९, १६२ भरत ४३-४, ६०, ६२, ६७, ७८, ८९, ११५,१३२, १३४,१७६, 378 भविष्यदत्तचरित १४० भागलदेश १०२-१, १४८ भानकीतिं १६३ भानुभूपित ४१-३ भारत के पाचीन बैनवीर्य ११३-४,

१४१-२, १४६, १५५, १५७, १६०, १६२, १६६, १६८, १७०,१७४,१७७,१७९,१८२, १८४, १८६ भालिकाभूमि ११०-१ भिक्षसमृतिग्रन्थ १३८ भिलसा १६२ मृतविल ११८, १२४ मेरसवेरहु ६१, ७२, १२७ भैरवदेवी ६०, ७०, १३९, १६२ भोगपुर १२७ भोबमंत्री ४१-२ भोजराज १५१ भोबसंघवी १२८ भोबा १२० मकरंद ९७-९, १७० मगसी ५४-५, ६०, ६७, ८६, १०८-९, १६२ मधवा ११५ मणिमान १०-१, १४६-७, १६३ मतस्यपुराण १३४ मशुरा ३५, ३७, ५६-७, ६०,६७, १०७, १४३, १५१, १६३, 808 मदनकीर्ति २८,३३,११६-७,१२२, १३३, १४१-३, १४७, १५१, १५३-4,१५७-८,१६२,१७५; १७७, १७९-८२ ११६,११८,१२१,१२७,१३४, मदनवर्गा १५६

नम्बनगर, महुवा ६१,७५,१०८-९, 888 मधुनूप ९२-३, १७५ -मन्दारगिरि ११४. १६४ मलयकीर्ति १३९ मलयखेड ६१, ७३, ९३-४, १६४ मिलिनाथ ३, ७, १०,११, १८,३०, ३३,८६,८७, ११६, ११९, 284, 248, 289 मिलिवेण १३३ महाधवल ६१,७३, १६४ महानील २२, २४, ३५, ३७, ५१, 386, 848 महापद्म १८६ महाप्रराण १७ महावीर २-४, ७,११,१२,१८,२१, ₹४,३9,३७,३८-९,५०,५२-६, 49. 43-8, 49, 00, 66-9, ९२-३, ११६, १२२, १२९

स्४,३५,३७,३८-९,५०,५२-६, ५९,६३-४,६९,७७,८६-९, ९२-३,११६,१२२,१२९' १३६,१४१,१६३,१५६, १६८-७०,१७३-५,१७९ महात्याल ३४,३७,५१,५३,८९, १३३ महेन्द्रकीर्ति १८४ महेन्द्रपुरी १०२-३,१४८ मंगलपुर ३०,३३,३५,३७-९, माणिकस्वामी ३९, ४०, ४३-५, ५०-१, ५४-६, ६०, ६७, ८६-७, ९२, १३२-३, १६५ मानिवयनिद १५१ मानिसंह ८२, १८१ मान्यखेट १६४ मार्सिह १७२ माळव १२, १५, ३०,३३, ३८-९ मांगीतुंगी ४५-६, ४८, ६५, ८५, ९५-६, १०७, ११०,१४७-८, १६४

मांडव ५४, ५६, ८६, ८८, १६५ मिथिला ३, ७, १०, ११,१८,१६५ मुकुन्दराज १२०

मुक्तागिरि ५४-५, ५९, ६५, ८५-८, ९०,९६-७,१०५-१०, १६६, १६८

मुख्तार १, ४

मुन्सिवत ३, ६, ७, १०-१४, १८, ६०,३३,३५, ३७-९,५०,६४, ५६, ६०,∶६८, ८६-७, ८९, ९१, १२०, १५९, १६८

सृहविद्री १६१, १६७ सृजाचारप्रदीप १७३ मेबदूत १३२, १७० मेबनाद ६, ९, ३६, ९०, १६७ मेबरय १२, १४, १६८: मेबरव ६, ९, ३६, ९०,१४२,१६७ मेघराज ५२-३, १२२,१३०,१३३, १३५, १३७, १४१-२, १४४, १४८, १५३, १५५, १५७-८, १६६, १७१-२, १७६,१७९, १८१-२, १८५

मेण्ड्क, मेडिगिरि ४-६,३५,३७,४२, ५१, ५३, १६६ मेदज्ब २२, २५, १३६ मेदपाट ३०, ३३ मेक्चन्द्र ९४-५, १४८ मोग्गिलगिरि २४, १६८ मोज्य ६१, ७३, १६८ मोलापुर ६१, ७३, १६८

यतिवृषभ २, ३, ११५,१२२,१२४, १२६-७,१२९,१३५,१४०-१, १५५, १५७, १६२, १६५, े१६८-९, १७३-५,१७७-९, १८४-५

यशोधर ३५, ३७, ५३, ९०, १३५ यशोधरचरित ८२, ११८ यशोविजय १४५ यशःकीर्ति १३९, १५२-३ यादव ३४, ३६, ५०, ५३, ५९, ६५, ८९, ९०, १३७, १५१

रहधू १३९, १४० रक्षित १६३ रणमा १२० रत्नकीर्ति १४३ रत्नकुशल ११४ रत्निपिर ४२, १६८-९ रत्नपुर ३, ७, ९, ११, १८, १६८ रथनपुर १७, १९ रविषेण ६, १०, ११५, १२२, १२६-७, १२९-३१, १३३,

१३५, १४०-२, १४८, १५१, १५७, १६२, १६५, १६७-८, १७१, १७३,१७७-८,१८४-५, सम्बर्ध, १७६, १६६ सन्यह ३, ७, ११, १२, १३,१८, ५९, ६४, ८०, १२४, १३०,

१९, ६४, ८०, १२४, १३०, १३३, १३६, १४३, १५४, १६८-७१, १७४, १८२,१८४ राजतमी छिका १७, १९, ११४

राजतमी छका १७, १९, ११४ राजमती ६१, ६४, ७४, १२३ राजमल ५६-७, १४३, १७८ राम ६-८, १७, २०, ३४-८,४०,

४६, ४९, ५१, ५३, ६०,६२, ६८, ७८, ८९, ९०, ११०-२, ११५, १३०, १४८, १५५

रामगिरि ६, ८, १२, १५, २८,

रामचंद्र १४०, १४३, १५९, १८१ रामटेक ६२, ८०-१, ९२, ९७-९,

१३२, १७०

रायकल्याण १६०

रावण ३८-४०; ४४, ५१, ५३, ८३, ९२-३,१३२,१४२,१७१ रावणपार्श्वनाथ ४१, ५४, ५६, ८६, ८८, १०८-९, ११६, १७० राष्ट्रकट १६४ रिसिंसदगिरि ३५, ३७, ५३, ९१, १२४, १७०-१ बद्धदामा १२४ रूप्यगिरि ४२, १६९-७० रेवा २२, २४, ३५-७, ३९, ४०, ५.३-४, ५.६, ९०, ९२-३, १०७, १५३, १७१ रोहेटक २३, २६, १७१ लक्ष्मण १७, २०, १४० लक्ष्मणकवि ८२-४, १७९ लहमेश्वर ५२-३, ६०-१, ७०,७३, १७१-२, १७७ लघुकैलास ७७, १४३ लितकीर्ति १२८ खक्ण (लव, लहु) ३८, ४०,५०,५२, 90, 903-8 बाट २३, २६, ३४,३६, ४२,६१, 08, 199 लिच्छवि १५७ लेकुरसंघवी ९८-९ लोडनपार्श्वनाथ ६१, ७४, ८६-७, 206-9, १४4, १७२ लोइजंघ १२, १५, १४९

वइब १६३

वडगाम ६१, ७६, ७९,१५०,१७३ वहवानी ३५, ३७-८, ४०, ५०-१, ५३, ६१, ७४, ८५, ९०, ९२-३, १०७, १४२, १६१ वडवाल ९३, १७३ वडाली ५४, ५६, ६१,७५,८६-७, १०८-९, १७३ वत्सराज १४६ बरदत्त १०-११, ३४-३७, ५३, 90-1, 207-3, 209; १४६-७, १६३, १७१ वराह १६९ वरांग १०, ११, ३४, ३६, ३८, ४०, ५०, १४६-७, १६३ वरांगग्राम ६१, ७१, ९२-३ वरेन्द्रप्रदेश २२, २४, १३४-५ वसुदेव १२,१५ बस्तुपाल १७६ वंशगिरि ६,८,८५,९०,१३०-२ वंशस्थल ३५-७, ५१, ८६-७, १३०-२, १५८ वाडविजनेन्द्र ३९,४०,४९,५१,१७३ वादिचन्द्र ११८, १६४ वादिमुषण १५६ वारत्र २२, २५, १७४ वाराणसी ३, ७, १०, ११, १८, ३५, ३७-८, ४०, ४२, ५०, . 40, 44, 64, 66, 806-9 १२८, १७३-४

वालिखिल्य १७६ बासाघर १४०

वासुपूज्य ३, ४, ५, ७, ९, ११-५, २७, ३०, ३३, ३४, ३६, ₹८-9, 40, 44, 49, . ६३, ¿६-0, ८९, ९३-x, ११x, २१६, १४१, १६१

वांसिनयर ५४, ५६, ६०, ६९, 830-3

विकमादित्य ६२, ७८, १२१,१७२, 308

विष्रहरपार्श्वनाथ ७६, १६४ विवय १७, १९, १३७ विजयधर्मस्रि १४४ विजयादित्य १७२ विजयेन्द्रस्रि १२९, १८६ विज्ञण ३८-४०, १७२ विदेइकुण्डपुर ४ बिद्यानन्द १६४, १८० विद्युच्चर २३, २६ विनमि १७६

विनयादित्य १७२ विनीता ९

विन्ध्य ४, ५, ६, ९, ३०, ३३,३६, ५४-६, ८६-७, ९०, १४२, १६७

विन्यातट २२, २५, १७४ विदुलगिरि २, ४, ६, १२-३, १८, २१, ३०, ३३, ५७-९, ६४,

१०४. १४३. १६३, १६९, 8-508

विमलनाथ ३, ७, ९, ११,१८,६२, ८१, १२७, १३७ विमलमंत्री ११९ विमलस्रि ७

विविवतीर्थकलप ११२,११५,११७-९, १२१-२, १२४, १२६-७. १३२-७,१४०-१,१४३,१५५, १५७-६०, १६३,१६५,१६८, १७३-७, १७९-८०, १८६

विवेकसिन्ध् १२० विशालविजय १४२ विशालाञ्च १८० विश्वनाय १७४

विश्वमूषण ९२-४, १२१, १२५, १९१, १५९, १६१, १६४, १६७, १७७-८, १८०-३, 264-8

विश्वसेन २९,३१,३८-९,११६-७, 284

विष्णुकुमार १८६ विंग उछ १८० वीरसेन १६६, १७४ वृषदीपक ४, ५, १७५ व्यमगिरि १६९ वेत्रवती २९, ३१, १७५

वेतूर ९२-३, १२४, १६८, १७५ वेरावल १४७

वेरूल ५४, ५६, १५४ वैभारगिरि २, ४, ५, १२-३, ४२, १०७, १३६, १६९, १७३, १७५ वैरदेव १६९ वैराकर २२, २५, १७४ वैशाली १२९ ब्याल ३४, ३७, ५१, ५३, ८९, 8 3 3 शत्रंजय ४, ५, १३, १६, १७,२०, ३४, ३६, ३८, ४०, ४२,५०, ५२, ५४-9, ५९,६9,८५-७, ९०, १०२, १०७,११०,१२२, १६७, १७६ शम्बु १३, १६, १७, ३४, ३६, ५२, १२२-३, १७६ श्यम्भव १४१ शंकरराय ४४, १३२-३ शंखिबनेन्द्र २९, ३१, ३५, ३८, 80, 90, 42-3, 80, 00, ८६-७, ९२-३, १७२ शंखेश्वर ५४-६, ६१,७६,१०८-९, १७२, १७७ शान्तिनाथ ३, ७, १०-१,१८,२९, ३०-१, ३३,३५,३७,४०,५०, ५२-६, ५९, ६२, ६६, ६७, ७४, ८०-१, ९३-४, ९८-९, ११६-७,१२०,१५५,१६४-५,

१७०, १८३, १८५

शान्तिनाथचरित १३७ शान्तिसागर १३० शालिबाइन ६०, ६८, १६० शासनचतुस्त्रिशिका २८, २९, ११७, १२२, १५८, १७९ शिवजीलाल १३८ शिवार्ष २३, १५०, १६८ शीतलनाथ ३, ७, १०, ११, १८, ५४-५, ८६, ८८,१६०,१६२ शीतलप्रसाद १८५ शीलविजय १२८,१३३,१५४,१६०, १६७, १८० शीशलनगर ९३-४, १७७ शक १७६ ग्रमकीर्ति १४३ श्मचन्द्र १८३ शैलक १७६ चौरीपुर ३, ७, ११, २३, २७,४२, ६२, ७७-८, ९२,१५१,१७७. अमणगिरि ६, १८२ अवणबेलगुल १४०, १४२, १४४, १५८, १६१, १७५, १७७ आवस्ती ३, ७, ९, ११,१८,११५, 306 श्रीकृष्ण १२, १५-६, २२,४५-८, ८०, १०२, १२२-३, १३५ 280-9, 242, 200 श्रीचन्द्र १५१ श्रीवर २, ३, १२९, १४०

श्री ताल ६१, ७४, ८८, ९१,१६४, १८० श्रीपुर २९, ३०, ३५, ३८, ४०, ५०, ५२—३,६०,६८,८२—४, ८६-८, ९०, १०८—९, ११९, १२५,१६४,१७९-८० श्रीरंगपट्टन ९२—३,१८० श्रीत्रेल ७, १०, १५४

अतसागर ४१-३, १२६, १३५, १३७, १४१, १४३-४, १४६, १४८, १५०, १५५-७,१६६, १६८-७०, १७३, १७५-६, १८१-३

श्रुतावतार १२४ Indira of Centre श्रेणिक १६९ श्रेपांस ३, ७, १०, ११, १८,१७१, १८४, १८६

षट्काणाम ११८, १२४
पट्पाहुडटीका ४१
सकलकीर्ति ११९, १७३
सकीप्र ९३-४, १८१
सगर १७, १९, ११५, १३४, १७६,

१८१ सजन १२३ 'सत्यदेव १३४ सनत्कुमार ११५, १८६ समन्तभद्र १, १२२ समरासाह १७६
समुद्रजिन २९, ३२, ५२-३, ८६,
८८, १८१
सम्मेदशिखर ४-८, ११-२, १४,
१७, १९, २०, २९, ३१-२,
३४, ३६, ३८-९, ४२, ५०,
५२, ५४-५, ५९, ६३, ८२,
८५-७, ८९, ९२, १४८,

१८१-२
सर्वतीर्धवन्दना ५९, ६३-८२
सर्वतीर्धवन्दना ५९, ६३-८२
सर्वतीर्धवन्दना ५९, ६३-८२
सर्वतीर्धवन्दना ५९, ६०, ५१, ५३,९०,
१२४, १८२
सहोगाचळ ५९, ६६, १८३
सहाचळ ४, ५, ४२, १८३
संगीतपुर १८६
संप्रति १७६
संभवनाथ ३, ७, ९, ११, १८,३६,

६१, ७७, ९०, १३८, १७१, १७८ साकेत ३, ११ सागरदत्त ३४, ३६, ९०, १४६ सागरवृद्धि ११ सागवाडा ६२, ७९, ८६,८८,१८३ सातवाइन १७६

सारंगपुर ५४, ५६, ८६,८८, १८३

सारंग १४०

'सिद्धकृट ४, ५, ३५, ३७, ४२,५१, ९०, ९२-३,१६९,१७१,१८३ सिद्धसेन ६२. ७८. १२१. १६० सिद्धान्तकीर्ति १००-१, १५९ सिंहनंदि ४३-५, १३२ सिंहपुर ३. ७. १०. ११, १८, ६२, 60,846,868 असिंहवाहिनी १३, १७ सीतामढी १६५ सुकुमाल २२ मुकोशल २३, २७, १६८

स्योव ३५, ३७, ५१, ५३, ८९, ११०, ११२, १२९, १४८ सुदर्शन ५९, ६४, १४१, १५४-५ सुदर्शनसरोवर १२४ Indira Gandhi Natio १ ६६, १७६, ४७८-९, १८१ सुधर्म ५ १ – ८, १५७, १७४ सीभाग्यविजय १४३, १५३

सपार्श्व ३. ७, १०, ११, १८, ३५, ३७, ५०, ६०,६१, ६६, ७७, १३८, १६३, १६५, १७३

सप्रतिष्ठ ४, ५, १८४ समीम ११५, १८६ सुमतिनाथ ३, ११, १८, ११५ -समितिसागर ५४-६, ११४, ११६, १२१, १२३, १२५-६, १३०, १३५,१३७,१३९,१४१,१४६,

१५४-५, १५७, १५९, १६२, १६५-६, १७२-३, १७६, 206-9, 868

सुमन्दर १२, १४, १६८ मुवर्णगिरि ४२, १६९, १८२-३ सुवर्णभद्र ४, ५, ३५, ३७, ९०, १२२. १५६ सूर्यपुर-सूरत ६१, ७६, १८५

सेलग्राम ६०, ६८,८६-७,१०८-९, ११९, १२६, १८५ सोनागिरि ९२-३, १०७, १२६, 262

सोमनाथ १४७ सोमप्रभ १४६ सोमशर्मा २२, १३४

सोमसेन ८५, १२३, १३०, १३७, १४१-२. १४६, १४८, १५७.

स्कन्दगुप्त १२४ स्कन्दिल १६३ स्तम्भन १३७ स्थूलभद्र १५५ स्वयम्भू १५१ स्वयम्भस्तोत्र १

इनुमान ७, १७, ३५,३७,४६,४९, ५१, ११०, ११२, १४८,१५४ इरिवंशपुराण १२, १३, ११५,१५१ इरिषेग २२-३, ११५,१२१,१२८, १३१, १३४-६, १३८,१४०, १४५. १४७-८, १५०,१५२,

१44. १46. १६0, १६6, १७१, १७४, १७७, १७९ इर्ष १०८-९, ११६, ११८,१२१, १२५-६, १२८, १३७,१३९, १४9, १६२, १६४, १६६, १७३, १७९, १८५ इलयवेड ६१, ७३, ९३-४, १८५ इरितनापुर ३, ७,१०, १८,२३,३५, ३७, ३८,४०, ४२,५०,५२-३, ६२, ८०, ११५, १३८,१५१, हाडोली ६१, ७२, ९२-३, १४०, हेमसागर १२२

\$ 8 8 Whiles

हाथीगुफा १३८ हालाक १६३ इासन ९३-४, १८६ हिमवत् ४, ५, १८६ हीरविजय १३९ हुबली ९३-४, १८६ हुम्मच ६०, ७०, ९३-४,१००-१, 249 हुलगिरि-होलागिरि २९, ३१, ३५, ३८, ४०, ५१, ८६-७, ९२-३, 

होयसल १८५

IGNCA RAR ACC. No.

